Class to 2945 Jan S. 91 A

# आर्य-संस्कृति के सूल-तास्व

लेखक प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार 'विद्या-विहार', बलबीर एवेन्य्, देहराडून

सितम्बर १९५३] प्रथम संस्करण [मूल्य चार रुपया

সকাহাক--विजयकृष्ण लखनपाल 'विद्या-विहार', बलबीर ऐवेन्यू,

BELLEY.

सुद्र क----श्यामसुन्दर श्रीवास्तव नेशनल हेराल्ड प्रेस, लखनऊ

### धारावाही हिन्दीमें **एकादशोपनिषद्—-**अूल-सहित ब्रिह्म-विद्या रे

( लेखक--त्रो० सत्यवत सिद्धान्तालंकार )

आर्य-संरक्ततिके प्राण उपविषद् हैं । उपिषदोंके अगेक अनुवाद हुए हैं, परन्तु अस्तुत अनुवाद सब अनुवादों है, विद्योपता रक्तता है । इस अनुवाहमें हिन्दीको प्रधानता दी गई है । जो व्यक्ति संस्कृतके तसेड़ेमें न पड़कर उपनिधद्का तरच बहुण करना खाहे वह सिर्फ़ हिन्दी जाग पढ़ काय। उसे कोई स्वल ऐसा नहीं फिलेगा जो सरल न हो, स्पट्ट न हो, जिसमें भिन्नी तरहकी कोई भी उलझन हो । अपर मोटे-मोटे अक्षरीमें हिन्दी भाग दिया गया है, यह हिन्दी आग धारावाही तीरपर दिया गया हैं, और जो-कोई हिन्दी तथा मूल संस्कृतकी वुलना करना चाहे उसके लिए अंक देकर नीचे संस्कृत भाग भी दे दिया गया है । फ़ुटनोट में विवे संस्कृत भागको छोड़कर जो सिर्फ़ हिन्दी भाग पढ़ना चाहे वह घारागाही हिंदी भागको पढ़ता चला जाय--विषय एकदन स्पन्ट होता चला जायगा, कहीं, किसी तरहका अटकाव नहीं आयगा। पुस्तककी सबसे बड़ी विज्ञेषता यही है कि अनुदादमें मक्खीवर मक्खी मारनेकी कोज्ञिज नहीं की गई, विषयको खोलकर रख दिया गया है। साधारण पढ़े-लिखे लोगों तथा संस्कृतके अगाध पंडितों—दोनोंके लिये यह नवीन हंगका ग्रन्थ हैं। यही इस अनुवादकी मौलिकता है।

मुख्य-मुख्य उपनिषद् ग्यारह मानी गई हैं। इन सभी उपनिषदों का घारावाही हिन्दी अनुवाद इस प्रत्यमें मूल-सहित दे दिया गया है। पुस्तकको रोचक चनानेके लिये जगह-जगह चित्र भी दिये गये हैं। सजित्द पुस्तक का मृत्य बारह रुपया।

## अधानय-सन्देश

#### [ लेखक--प्रो० सत्यवत सिद्धान्तालंकार ]

नवयुतकोंको 'ब्रह्मचर्य' जैसे गम्भीर विषयपर सरल, सुन्दर मालानें जो-दुछ कहा जा लकता है इस पुस्तकों कह विया गया है। स्वर्मवाक्षी स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराजने इस पुस्तककों भूमिका लिखी थी। स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराज भारत-भूमिक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विक्षाके क्षेथमें 'ब्रह्मचर्य'को कियात्यक महत्त्व देनेके लिखे गुष्युल कांगड़ीकी स्थापना की थी। ऐसे महायुष्ठवने इस पुस्तककी भूमिका इसीलिये लिखी थी क्योंकि उन्होंने पुस्तकक यहत्त्वको देख लिखा था। इस पुस्तकने हिन्दी साहित्यमें अगर स्थान बना लिखा है। पुस्तकके चार संक्ष्तरण निकल चुके हैं, पांचवें संस्करणका प्रबन्ध हो रहा है। पुस्तककी थेन्ठता इसीले सिद्ध है कि इसके गुजराती में दो स्थतंत्र अनुवाद हो चुके हैं।

खंडवाका 'कर्मवीर'-पत्र लिखता है--"इस विषयपर हिन्दीमें सबसे अधिक प्रामाणिक, सबसे अधिक खोजपूर्ण और सबसे अधिक ज्ञातन्त्र बातोंसे भरी हुई यही पुस्तक देखनेमें आयी है।"

दिल्लीका 'अर्जुन' लिखता है—"हम चाहते हैं कि प्रत्येक नय-युवको हाथमें यह पुस्तक हो ।"

लखनऊकी 'साधुरी' लिखती है— "भाषा परिमाजित और वर्णन-शैली एकदम अछूती है। मालूम होता है, कोई विभानवेता सांसारिक तत्य-विवेचनापर व्याख्यान दे रहा है। आजकल जितनी पुस्तक इंस विषयपर निकली हैं, उन सबसें यह बढ़िया है।"

पुस्तक सचित्र तथा सजिल्ब है। मूल्य साढ़े चार रुपया।

### शिक्षा-शास्त्र

लेखक-प्रो० सत्यवत सिद्धान्तालंकार तथा आचार्या चन्द्रावती लखनपाल एम० ए०, बी० टी० (एम० पी०)

'शिक्षा' के सम्बन्धमें जितने आधुनिक विचार हैं वे सब इस प्रान्थमें, थोड़े-सेमें, अत्यन्त सरल तथा रोचक भाषामें दे विषे गये हैं। शिक्षाके सिद्धान्त(Principles of Education), शिक्षा की विधि(Method of Education), शिक्षाका विधान (Organisation of Education) तथा भारतीय शिक्षाका आदिकालमें आजनकका इतिहास (History of Indian Education)—ये सब विषय इस ग्रन्थमें एक स्थान पर दे दिये गये हैं। इस पुस्तककी उपयोगिता इसी बातसे स्पष्ट है कि शिक्षा-तंस्थाओं से जहां-जहां 'शिक्षा' विषय पढ़ाया जाता है वहां-वहां इस पुस्तकका सर्वोत्कृष्ट स्थान है।

पुस्तकको भूजिका श्रीसम्पूर्णानम्बर्जाको उस समयको किसी हुई है जब वे जिक्का-संत्री थे। सजित्द पुस्तकका दाम तीन रुपया।

## स्त्रियों की स्थिति

लेखिका-आचार्या चन्द्रावती लखनपाल एम० ए०, बी० टी० (एम० पी०)

इस पुस्तककी लेखिकाको, इस पुस्तकके लिखनेपर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने सर्वोत्तम लेखिका घोषित कर ५०० (पांच सौ) एपपेका 'सेकसरिया पुरस्कार' दिया था। इस पुस्तकमें स्त्रियों सम्बन्धी प्रश्नोपर वित्कुल शौलिक ढंगसे विचार किया गया है। पुस्तककी विचार-धारा में एक प्रवाह है जो साहित्यिक पुस्तकों में कम देखने में आता है। यह पुस्तक पिता अपनी पुत्रीको, पित अपनी पत्नीको और भाई अपनी बहिनकों भेंट दे तो इससे बढ़कर दूसरी शेंट नहीं हो सकती।

सजिल्द पुस्तकका दाम साहे तीन रुपया।

#### मंगलाप्रसाद परितोषिक-प्राप्त शिक्षा-सनोविज्ञान

लेखिका-आवार्या चन्द्रावती लखनवाल एम० ए०, वी० री०

'किक्षा-प्रनोधिवान' पर यह हिन्दीचें सर्वोत्तम पुरतक हैं। इसपर हिन्दी-साहित्य-सम्येलनने १२०० (पारह ताँ) व्यवेका यंगलाप्रसाय-पारिसोधिक देशर लेखिकाको सम्यानित किया है।

काशी-विश्वविद्यालयके ट्रेनिंग काँलेजके उस समयके जिन्सियल जिल समय यह पुस्तक लिखी गई श्री रायबहाबुर पं० लन्नायंकर हार, आई० ई० एस० ने इस पुस्तकपर निस्न सम्मति प्रकट की थी:——

"पुने शिक्षा-घनोशिज्ञान विवयसे विशेष प्रेस है, और सुने इस विवय की जनेक पुरसकें देखनेका अवसर मिला है। हिन्दीर्थ इस विवयपर अभी तीन-चार ही पुरसकें छवी हैं, वे भी देखी हैं, परन्यु चन्द्रावतीजीको पुरसक्तें निक्य गुण सुझे बहुत अधिक पसन्द आये :--

- चनावर्ताचीने विस्थका गहुत ही शच्छा अध्ययन कर निया है,
   और उनकी युद्धि कुशास और निर्मेश होनेके कारण उन्होंने विषयकी वारीकियोंको भी खुब समझा है।
- २. विवय बहुत ही रोचकरूपसे सामने रखा गया है, शब्दाबम्बर महीं हैं। भाषा सरल तथा खुद्ध हैं। पारिभाषिक शब्द अनको एकदम ठीक जंचते हैं।
  - ३. उबाहरण अवने अनुभन से विषे हैं।
- ४ मनोविज्ञान जिल्ला विषय है, परन्तु लेखिकाने देनिय काँलेजकी पद्धतियोक्ता अनुसरण करके विषय अत्यन्त रोचक और वहुल ही स्पब्ध बना विया है।

च नावतीजी ने ऐसी उत्तम पुस्तक लिखकर हिन्दी-साहित्यकी भारी सेवा की हैं, और ट्रोनिंग कॉलेजको तो वरतंतुके शिष्यके समान १४ करोड़की दक्षिणा चुका दी हैं।"

पुस्तक सचित्र है, सजित्द है--दाम पांच रुपया ।

## विषय-सूची

|    | भूमिका                                        | 8-8     |
|----|-----------------------------------------------|---------|
| ۹. | आर्य-संस्कृतिका केन्द्रीय-विचार               | 4-84    |
| ₹. | विचारोंके संघर्षमें आर्य-संस्कृतिका दृष्टि-को | ण १६-२८ |
| ₹. | निष्काम-कर्म                                  | २९-४८   |
| ٧. | कर्मका सिद्धान्त                              | ४९-७७   |
| 4. | आत्म-तत्त्व                                   | 66-36   |
| ξ. | स्वार्थ-परार्थ-विवेचनमें 'अहंकार' तथा         |         |
|    | 'आत्म-तत्त्व'                                 | 99-118  |
| 9. | विरव-बन्धुत्वका आधारं आत्म-तत्त्व             | ११५-१३८ |
| ۷. | जीवन-यात्राके चार पड़ाव                       | १३९-१६७ |
| 9. | नव-मानवका निर्माण                             | १६८-१८८ |
| ٥. | वर्ण-व्यवस्थाका आध्यात्मिक आधार               | १८९-२१५ |
| ٤. | भौतिकवाद बनाम अध्यात्मवाद                     | २१६-२४४ |
| ٦. | उपसंहार                                       | २४५-२६७ |
|    |                                               |         |

## ZINEN

पिछले विनों योषपसे फ़ैंक बुकर्मनकी दो सो स्त्री-पुष्कोंकी मंडली भारतमें आयी, और उन्होंने जगह-जगह एक वातकी धूम भवा वी। उनका कहना था कि वे संसारको एक नये सिरेसे बनाना चाहते हैं। अब-लक हमने विश्वके विकासमें ईर्षा-हेंख, लूट-खलोट, छोना-प्रपटीको आधार बनाकर सब-कुछ किया, इससे लड़ाई-झगड़े-अशान्ति बढ़ी, अब हम इन तस्त्रोंके स्थानमें सत्य, प्रेम, शहानुभूति, त्याग, तपस्याको आधार बनाकर विश्वका नव-निर्माण करना चाहते हैं। इस विचार-धाराको उन्होंने 'मैलिक-सैन्यीकरण' (Moral Re-armament) का नाम दिखा है। भीतिकवाबके गढ़ योष्यमें आध्यात्मकताकी इस प्रकारकी प्रति-कियाका उत्पत्त हो जाना कोई आश्यात्मकताकी इस प्रकारकी प्रति-कियाका उत्पत्त हो जाना कोई आश्यात्मकताकी इस प्रकारकी प्रति-कियाका उत्पत्त हो जाना कोई आश्यात्मकताकी इस प्रकार के ऋषि-भीतिकवाब जिन तस्त्रोंको आधार बनाकर चलना चाहता है वे सारहीन हैं, उन्हें जीवनकी मीनमें डालकर चलनेसे मनुष्य एक कबम भी आगे नहीं जढ़ सकता। आजतक काम-कोध-लोभ-मोहको आधार बनाकर चलनेसे धुनियाँ कहां तक आगे बढ़ी?

भारतक आध्यात्मिक विचारकोंका तो कहना यह था कि और तो और, भौतिकवाद भी इन तत्त्वोंके सहारे अपने भवनका निर्माण नहीं कर सकता। कौन भौतिकवादी है जो मार-काट, झूठ, चोरी, बेईमानी और संयमहीनताको ठीक कहता हो ? कोई नहीं कहता। परन्तु क्यों नहीं कहता? जब, जो दोखता है वही सत्य है, जो नहीं दोखता वह झूठ है, तब तो स्वार्थ ही संसारका अंतिम लक्ष्य हो सकता है, परार्थ, सेवा, प्रेम, मैत्री, वन्यत्व---ये सिर्फ़ मन परचानेके तस्व हो सकते हैं, ऐसे तस्य जो जबतक स्वार्थकी सिद्ध करें तवतक ठीक, जहां व्यक्तिके स्वार्थमें धाधक पड़ें, वहां गलत। भौतिकवादी दिष्टसे ऐसा ही होना चाहिये, परन्तु आश्वर्यकी बात है कि भौतिकवाद भी उन्हीं तत्त्वोंका नाम लेता है जिनका नाम अध्यात्मवाद लेता है। सचाई, प्रेम, ईमानदारी और इनसे मिलते-जुलते तस्य जो अध्यात्यवादकी नींचमें पड़े हैं उन्हें भौतिकवाद भी छोड़ना नहीं चाहता। प्रकृत यही है कि भौतिकवाद इन्हें एकदम छोड़ देनेसे क्यों घबराता है ? इस प्रवनका उत्तर यही हो सकता है कि भौतिकवाद इन आध्यात्मिक तत्त्वोंको इसलिए नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि उसे भी दीखता है कि घोर-से-घोर जड़वादी जगत्में सचाईसे ही काम चलता है, झुटले नहीं, प्रेमसे ही इस मशीनकी कर्कशलाको मिटाया जा सकता है, ईर्घा-द्वेष, लड़ाई-झगड़ेसे नहीं । हां, इसमें सन्देह नहीं कि क्योंकि अहिसा, सत्य, अस्तेय आदि सार्वत्रिक तथा सार्वभौम रूपसे अध्यात्म-तत्त्व हैं, भौतिकवादके ये मुलतत्त्व नहीं हैं, इसलिए भौतिकवाद इन तत्त्वोंको तभी तक पकड़ता है जबतक ये व्यक्तिके स्वार्थको सिद्ध करते दीखते हैं, जहां इनसे व्यक्तिको अपना स्वार्थ सिद्ध होता नहीं दीखता वहीं वह इनसे किनारा फाटनेकी कोशिश करता है। भौतिकवादीको सचाई तबतक ठीक जंचती है जबतक इससे उसका मतलब सिद्ध होता है, जहां स्वार्थको ठेस लगी वहीं झठ ठीक और सचाई रालत लगने लगती है। ईमानदारी भी तभी तक ठीक है जबतक अपना मतलब निकलता हो, जहां स्वार्थ बेईमानीसे सिद्ध होता ही वहां बेईमानी ठीक मालूम पड़ती है। स्वयं कोई सच बोलना नहीं चाहता, परन्तु दूसरेको झूठ बोलते देख उसपर बरस पड़ता है; स्वयं हरेक बेई-

मानी करता है, दूसरेको ईमानदारीसे न बरतते देख तिलमिला उठता है; अपने आप दुराचार करे तो कुछ नहीं, परन्तु दूसरेको सदाचारसे हटते देखकर संहम नहीं करता। अपने लिये कुछ नहीं, दूसरेके लिये सब-कुछ। भौतिकवाद इस दृष्टि-कोणपर टिकनेका प्रयत्न करता है, परन्त धीरे-धीरे यह जाहिर होने लगता है कि यह दृष्टि अपनेको स्वयं काट डालती है। यह कैसे हो सकता है कि हम झुठ और वेईमानी को अपना आधार बनायें और इसरोंसे सच और ईमानवारीकी आशा करें ? यह स्थिति टिक नहीं सकती। दूसरेके लिये जो ठीक है वही हमारे लिये भी ठीक है-ऐसा मानने से ही व्यवहार चल सकता है। सचाई, ईमानदारी, प्रेम-ये तत्त्व जब दूसरे में हों तभी मेरा काम चलता है, इनके बिना नहीं, तब मेरेमें भी तो इन्हीं तत्त्वोंके आनेसे संसारका कारोबार चलेगा। तभी तो प्रगाढ भौतिकवाद-की अवस्थामें भी सत्य, अहिसा, प्रेम, विश्व-बन्धत्व आदिके आध्यात्मिक-तत्त्व मानो हमें चिपटे-से जाते हैं, हमें छोड़ते नहीं । हमारे चाहे-अनचाहे, जाने-अनजाने असत्यको सत्य, द्वेषको प्रेम, दुराचारको सदाचार छुरीकी तेज धारकी तरह चीरता हुआ आगे बढ़ आता है। ऐसा क्यों होता है ? ऐसा इसलिये होता है क्योंकि ये ही तस्व शास्त्रत हैं, नित्य हैं, भौतिकवादके लाख कोशिश करनेपर भी हम इनसे अपना पीछा नहीं छड़ा सकते । ये आध्यात्मिक-तत्त्व विश्वकी रचनाके आधारमें नीय बनकर बैठे हुए हैं। जिसने कहा था-'सत्येनोत्तभिता भूमिः'-सत्यपर भूमि टिकी हुई है-उसने एक ऐसी सचाईकी घोषणा की थी जिसे सहस्रों वर्षीकी भौतिकवादकी टक्कर भी नहीं हिला सकी। भौतिकवादी विश्व की रचनामें कुछ भौतिक तत्त्वोंका दर्शन करते हैं, ये तत्त्व ठीक हैं, इससे कोई इन्कार नहीं करता, परन्तु भारतके तत्त्व-वेताओंने कुछ ऐसे मूल-तस्वोंके दर्शन किये थे जिन्हें अगर विश्वकी नींवमेंसे खींच लिया जाय सो यह विज्ञाल जंगत् सट्टीके हेरकी तरह नीचे आ गिरता है। इन तरवाँके दर्शन करनेवालोंने आर्थ-संस्कृतिको जन्म दिया था, और उन्होंने इन्हीं तस्तोंको आधार बनाकर जीवनके भव्य-भवन को खड़ा किया था। इस पुस्तकमें हम जगह-जगह उन्हीं तस्त्वोंके दर्शन करेंगे।

आर्थ-संस्कृतिक विषयमें बहिरंग-वृष्टिसे कई पुस्तकों लिखी गयी हैं।
यह संस्कृति कब उत्पन्न हुई, कहां उत्पन्न हुई, ऐतिहासिक दृष्टिसे कहांकहां पहुँची ? हमने इस पुस्तकमें अन्तरंग-वृष्टिसे विचार किया है। आर्थसंस्कृति क्या है, इसके मूल-तत्त्व क्या हैं, उनका वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक आधार क्या है, वर्तमानकालीन विचार-धारामें उनका क्या स्थान
हैं, भारतके ऋषि-मुनियोंकी जीवनके प्रति वृष्टि क्या थी, संस्कृतिके
जिन मूल-तत्त्वोंका उन्होंने दर्शन किया था उन्हें जीवनमें कियात्मक तथा
व्यावहारिक रूप किस प्रकार दिया था—इन्हीं एव बातोंका इस पुस्तकमें
विवेधन करनेका प्रथत्न किया गया है।

विद्या-विहार देहराहून

---वत्यवस सिद्धान्तालंकार

#### [ 8 ]

## आर्थ-संस्कृतिका केन्द्रीय-विचार

सवियोकी पराधीनताके वाद आज भारत स्वाधीनताके धार्मपर चल पड़ा है। अवतक हम दूसरोंके दिखाये सार्गपर चलते थे, अब अपने निर्धारण किये हुए मार्गपर चलेंगे। हमारा मार्ग क्या होना—यह भविष्यत् वतलायेगा, परन्तु भूतके आधारपर, भारतीय विचारधाराकी परंपराके आधारपर, आरतीय-साहित्यके आधारपर यह वतलाया जा सकता है कि अवतम हमार्ग मार्गकी दिशा क्या रही है, हम पराधीन होनेसे पहले सैकड़ों नहीं, हजारों लालोंतक किस मार्गपर, और उस मार्गपर भी किस विशाकी तरक चलते रहे हैं। आर्य-संस्कृतिके मूल-तस्वोंको जाननेबालोंका यह निश्चित विचार है कि प्राचीनकालमें भारतके ऋषि-महाँपयोंने भारतको जिस मार्गपर डाला था, इस देशके सम्मुख जो लक्ष्य निर्धारत कर दिया था, वही मार्ग और वही लक्ष्य हमारा और संसारका कल्याण कर सकता है, और अब फिर भारतको अपने तथा विश्वके कल्याणके लिये उसी सार्गपर चलना होगा, उसी ध्येषको अपना लक्ष्य बनाना होगा। भारतके भविष्यका निर्माण अगर ऋषि-मृत्नियोंके निर्धारित किये हुए लक्ष्यको सम्मुख रखकर होगा, तो यह देश फिरसे

संसारका मार्ग-प्रदर्शक बनेगा, फिरसे दुनियाका सरताज होगा। परन्तु प्रक्रम उठता है कि वह लक्ष्य क्या था, उसे कहां ढूंढ़ें, कहां पायें ?

उस लक्ष्यको पानेके लिये हमें 'आर्य-संस्कृति'के मूल-तत्त्वोंकी खोजमें निकलना होगा । इस देशने अपने यौवन-कालमें एक 'संस्कृति' को जन्म विया था जो अन्य संस्कृतियोंसे भिन्न थी। जैसे आजकल बड़े-बड़े शहरों पर गौरव किया जाता है, अमुक शहरमें चालीस मंजिलके मकान हैं, मीलके दायरेतक मकान-ही-मकान बने हुए हैं, भारतीय संस्कृतिमें बड़े-बड़े तपोवनोंपर गौरव किया जाता था। अमुक ऋषि दण्डकारण्यमें रहते हैं, अमुक ऋषि बृहदारण्यमें निवास करते हैं 🎚 उस संस्कृतिमें शहर तो थे, परन्तु शहरोंकी अपेक्षा जंगल अधिक मशहर थे। बहर चारों तरफ़से ऐसे बनोंसे घिरे हुए थे, जिनमें तपस्वी लोग अपनी कृटियाओंमें बैठे आध्यात्मिक तत्त्वोंका चितन किया करते थे। तपोवनोंकी वह संस्कृति आजकी शहरोंकी सभ्यतासे मौलिकरूपमें भिन्न थी। हम इस पुस्तकमें जगह-जगह उस संस्कृतिका उल्लेख करेंगे, परन्तु क्योंकि आजकलके लोग तपवनोंके उन ऋषि-मुनियोंके लिये 'सभ्य' शब्दका प्रयोग करते हुए हिचकिचाते हैं इसलिये यह जान लेना आवश्यक है कि 'सभ्यता' तथा 'संस्कृति' म क्या भेद है, और अगर हम उन्हें 'सभ्य' न कहें, तो क्या हमारे किसी मान-वंडसे वे जीवनकी तुलामें हमते नीचे उतरते हैं?

'सभ्यता' भौतिक और 'संस्कृति' आध्यात्मिक है---

'सम्यता' तथा 'संस्कृति' में आधारभूत भेद हैं। सभ्यता शरीर है, संस्कृति आत्मा है; सभ्यता बाहरकी चीज है, संस्कृति भीतरकी चीज है; सभ्यता भौतिक विकास का नाम है, संस्कृति आध्यात्मिक विकासका नाम है। रेल, तार, रेडियो, मोटर, हवाई जहाज आदि-ये सब सभ्यताकें विकासके निदर्शक हैं; सवाई-ज़ूठ, ईमानदारी-बेईमानी, सन्तोष-असंतोष, संयम-संयमहीनता आदि-ये सब संस्कृतिके ऊंचे या नीचे विकासके निदर्शक हैं।

यह जरूरी नहीं कि संस्कृतिके विकासमें हम इस परिणामपर ही पहुंचें कि हमें जीवनमें सचाई से ही काम लेना चाहिए, झुठसे नहीं; ईमानदारीसे ही रहना चाहिए, बेईमानीसे नहीं; संतोषको ही लक्ष्य बनाना चाहिए, असन्तोषको नहीं; संयमसे ही रहना चाहिए, असंयमसे नहीं । हो सकता है, कोई देश ऐसी संस्कृतिको ही अपनाये जिसमें झूठ, बेईमानी, असन्तोष, संयमहीनता आदि ही आधारभूत तस्व हों, परन्तु ऐसोंको 'सु'-संस्कृत नहीं कहा जाता । संस्कृतिके क्षेत्रमें जो लोग अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह तथा इसी प्रकारके आध्यात्मिक तस्वोंको आधार बनाकर चलेंगे वे एक प्रकारकी संस्कृतिको जन्म देंगे. जो हिंसा, असत्य, स्तेय, अब्रहमचर्य और परिग्रह आदिके दूसरी प्रकारके तत्त्वोंको आधार बनाकर चलेंगे वे वूसरे प्रकारकी संस्कृतिको जन्म वेंगे। इन दोनोंका क्षेत्र संस्कृति होगी-एक ऊंची संस्कृति, दूसरी नीची संस्कृति-परन्तु उसे सभ्यता नहीं कहा जायगा । सभ्यताका संबंध हिंसा-अहिंसासे, सत्य-असत्यसे, अस्तेय-स्तयसे, ब्रह्मचर्य-अब्रह्मचर्यसे, अपरिग्रह-परिग्रहसे नहीं। एक व्यक्ति पैसेवाला है, बड़े भारी मकानमें रहता है, दो-चार मोटरें हैं, पांच-दस नौकर हैं, घरमें रेडियो है, परन्तु परले वर्जेका झूठा, बेईनान, दूराचारी, शराबी है। वह सभ्य है, सुसंस्कृत नहीं; अंचे अर्थीमें, उसके पास सभ्यता है, संस्कृति नहीं, और अगर उसके पास कोई संस्कृति हैं, तो वह अंबी-संस्कृति, देवी संस्कृति नहीं, नीची-संस्कृति, आसुरी संस्कृति है, क्योंकि वह अहिंसाके स्थानमें हिसाको, सत्यके स्थानमें असत्य- को, अस्तेयके स्थानमें स्तेयको, ब्रह्मकर्यके स्थान में अवद्यावर्यको, अपरिश्रहके स्थानमें परिग्रहको जीवनका आवार बनाये हुए है। नीची, आसुरी संस्कृतिको—ऐसी संस्कृतिको जो जूठ, वेईमानी, ईर्धा, हेष, वृणा आदिषर खड़ी हो—कोई संस्कृति नहीं कहता, इसलिये हुम भी इस प्रकारकी संस्कृतिके लिये 'संस्कृति' इव्यक्त प्रयोग नहीं करेंगे। इस वृण्विसे कोई व्यक्ति 'सम्य' होता हुआ 'असंस्कृत' हो सकता है, और 'सुसंस्कृत' होता हुआ 'अस्य' हो सकता है क्योंकि सध्यता भौतिक है, बाहरकी जीव है, संस्कृति—अच्छी हो, बुरी हो—आव्यात्यक है, भीतरकी बस्तु है। विद्यायित्र ऋषि जंगलमें एक पर्ण-कुटोमें रहते थे, बिक्ट ऋषि वर्ष पहनते थे, महाराजा रामवन्द्र बोड़ेके रथपर सवारी करते थे, 'सम्पता' की बृष्टिसे आजकलके महलोंने रहनेवालों, विस्तेवालों सुलाम कपड़ा पहननेवालों और हवाई जहाजकी सवारी करनेवालों से वे नीचे थे, परन्तु 'संस्कृति' की वृष्टिसे थे आजकलके लोगोंसे बहुत कंचे थे, प्रयोकि आत्म-तर्वको निखारनेवाले, नीजेको अंघा बनानेवाले, मनुष्यको मनुष्य बनानेवाले संस्कृतर उनके रोम-रोममें बसे हुए थे।

'सभ्यता' और 'संस्कृति' साथ-साथ भी चल सकती हैं, एक दूसरे के विना भी रह सकती हैं। यह हो सकता है कि एक देश भीतिक-दृष्टि से अत्यन्त उन्नत हो, उसमें रेल, तार, रेडियो, मोटर-सब-कुछ हो, और साथ ही उस देशके वासी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदिके आध्यात्मिक तत्त्वोंको भी जीवनका मुख्य सूत्र समझते हों। यह तो सबसे जंबी अवस्था है, आदर्श स्थिति है। इस अवस्थामें उस देशकी सभ्यता तथा संस्कृति दोनों जंबी कही जायंगी। यह भी हो सकता है कि एक देश भौतिक वृष्टियोंसे बहुत ऊंचा हो, वहां विज्ञानके सब आविक्कार अपनी वरम सीमायर पहुंच चुके हों, परन्तु आव्यात्मिक वृष्टिसे यह बहुत

नीचा हो। वहां सोटरें हों, परन्तु मोटरोंपर बैठकर लोग डाके डालते हों;
रेडियो हों, परन्तु रेडियोपर अक्लील और गन्दे ही गाने गाये जाते हों।
इस अयस्यामें उस देशकी सम्यता ऊंची, परन्तु संस्कृति नोची कही
जायगे। यह भी हो सकता है कि एक देश मौतिक-दृष्टिसे नोचे स्तर में हो, परन्तु आत्मिक-स्तरमें बहुत ऊंचा उठा हुआ हो। उस देशके वासी
दूसरेके दुःखमें दुःखी होते हों, दूसरेके कल्याणके लिये अपने स्थार्थ को तिलांजिल देते हों, झूठ, बेईमानी, दुराचारते दूर रहते हों, परन्तु चे मोटरोंके बनाव बेलगाड़ियोंमें चलते हों, पहलोंके बजाय भोगड़ोंमें रहरो हों। इस अवस्थामें वह देश सभ्यतामें भले ही विछड़ा हुआ गिना जाय, परन्तु संस्कृतिमें उस देशके सामने सिर सुकाना होगा।

इस विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 'सभ्यता' तथा 'संस्कृति' में ऊंचा स्थान संस्कृतिका है—ऐसी संस्कृतिका जिसके आधारमें सचाई, ईमानवारी, संतोष, संयम, प्रेम आदि आध्यात्मिक-तस्य काम कर रहे हों। रेल, तार, रेडियोकी संसारको इतनी आवश्यकता नहीं, जितनी सचाई, ईमानवारी, संयम और विश्व-प्रेमकी । दोनोंका होना सबसे अच्छा, परन्तु दोनों न हों तो संस्कृतिका होना सम्यतासे अच्छा। सम्यताको सो संस्कृतिकी रक्षाके लिये छोड़ा जा सकता है, संस्कृतिको सम्यताको रक्षाके लिये नहीं छोड़ा जा सकता । आत्माके लिये वारीर छूट सकता है, दारीरके लिये आत्मा कैसे छूटेगा ?

संस्कृति किसी सशक्त केन्द्रीय-विचारसे उत्पन्न होती है--

हमने देखा कि 'सम्प्रता' तथा 'संस्कृति' में क्या भद है। हमने पह भी देखा कि 'संस्कृति' क्या है ? परन्तु 'संस्कृति' उत्पन्न कैसे होती है ? 'संस्कृति' का उद्भव जातिके जीवनके किसी ऐसे सजकत विचारसे होता

है जो उस जातिक जीवन-रूपी वृत्तका मानो केन्द्र होता है, उस जातिके विकासकी सम्पूर्ण घारा उसी विचार-रूपी स्रोतसे मानो प्रवाहित होती है । जिस जातिके पास उसके जीवनको विकसित करनेवाला ऐसा सज्ञवत केन्द्रीय विचार नहीं होता, उस जातिको संस्कृति शुन्यके बराबर होती है. जिसके पास होता है उसकी संस्कृति उस जातिको सैकड़ोंमें एक बना देती है। संस्कृतिका प्रवाह जीवनके किसी केन्द्रीय विचारसे प्रस्फुटित होता है। यह विचार ऐसा होता है जैसे करीरमें आत्मा। आत्मासे करीरका जीवन है, उस केन्द्रीय-विचारसे संस्कृतिका जीवन है । यह विचार जितना प्रवल होगा उतनी संस्कृति प्रवल होगी, प्राणवती होगी; यह विचार जितना निर्वल होगा उतनी संस्कृति निर्वल होगी, प्राणहीन होगी । संसारमें एक नहीं अनेक संस्कृतियां आयों और नष्ट हो गयीं। क्यों नष्ट हुईं ? इस-लिये वयोंकि उन संस्कृतियोंका केन्द्रीय-विचार निर्बल पड गया, संसार में विचारोंके संवर्षमें वह टिक नहीं सका। जिस जातिके जीवनमें कोई केन्द्रीय विचार नहीं होता, ऐसा विचार नहीं होता जिसके लिये वह जाति जीती-मरती है, वह संसारमें विजय प्राप्त करती हुई भी उस जातिके सम्मुख सिर झुका देती है जिसे इसने जीता होता है। जिस जातिके जीवनमें कोई केन्द्रोय-विचार होता है, ऐसा विचार होता है जो उसे मरते-मरते भी जिन्दा रख सके, वह पराजित होती हुई भी विजेताओं के सामने सिर नहीं सकाती । मिल, ग्रीस, रोम, बैबीलोनकी संस्कृतियां नष्ट हो गयीं। क्यों नष्ट हुई ? इसलिये क्योंकि इन देशोंकी संस्कृतियोंको जीवित रखनेवाला कोई ऐसा सबल, सक्षक्त, प्राणवान् विचार नहीं रहा जो इनकी संस्कृतियोंको जीवित रख सकता। ये देश तो अब भी मौजद है, परन्तू अब जो-जुल है, वह ईट-पत्थर है, जिस केन्द्रीय विचारने इन ईट-पत्यरोंको खड़ा किया था, जिस विचारने मिल्लको मिल्ल, गुनानको यनान और

रोमको रोभ बनाया था वह समाप्त हो गया—आत्मा चला गया, शरीर रह गया, परन्तु संस्कृति तो आत्मा है, शरीर नहीं, इसिल्ये शरीरके रह जानेपर भी आत्माके न होनेके कारण उन देशोंका होना-न-होना बराबर है। भारत सदियोंतक पराधीन रहा, इस पराधीनताको भारतके शरीरवे माना, इसके आत्माने नहीं माना। ययों नहीं माना? इसिल्ये क्योंकि भारतीय संस्कृतिके आधारमें कोई ऐसा केन्द्रीय विचार था, जो बवाये दब नहीं सका, मिटाये मिट नहीं सका, हटाये हट नहीं सका।

आर्य-संस्कृतिका केन्द्रीय-विचार--

वह केन्द्रीय-विचार क्या था ? भारतकी संस्कृतिके प्राण वेत रहे हैं, उपित्व रहे हैं, गीता रही है। यहांकी संस्कृतिका मूल-मंत्र वही विचार था जिसका वेदके ऋषियोंने गान किया था, जिसका उपिनषदोंक मुनियों ने उपदेश विया था, जिसका गीतामें श्रीकृष्णने प्रतिपादन किया था। यहांका मूल-भूत विचार एक था—प्रकृति है, परन्तु प्रकृति ही सब-कुछ नहीं, प्रकृतिके पीछे आत्म-तत्त्व है, वही तत्त्व जिसे कुछ लोग परमात्मा कहते हैं; शरीर है, परन्तु शरीर ही सब-कुछ नहीं, शरीरके पीछे भी आत्म-तत्त्व है, वही तत्त्व जिसे कुछ लोग जीवात्मा कहते हैं। प्रकृति और शरीर का खेल संसार है; संसार है, तो संसारका भोगना भी दल नहीं सकता; परन्तु जैसा सत्य यह है कि संसारको हमने भोगना है, वैसा ही अटल सत्य यह भी है कि संसारको हमने छोड़ना भी है। परमात्म-तत्त्वके सामने प्रकृति-तत्त्व तुच्छ है, जीवात्म-तत्त्वके सामने शरीर-तत्त्व तुच्छ है। जीवात्म-तत्त्व के सामने शरीर-तत्त्व तुच्छ है। वित्व मानें, अहेत मानें, आस्तकवाद थानें, नास्तिकवाद मानें-

आर्य-संस्कृतिकी घोषणा है कि जन प्रत्येक व्यक्तिको संतार किसी-त-किसी दिन छोड़ना है, तय संसारमें रहे रहना, इसीके भोगोंसें लिप्त रहना किसीका अन्तिम कथ्य नहीं हो सकता । जुझ तो नास्तिक-से-नास्तिक भी चाहता है। संसारको भीवनेने सुख है, परन्तु इन भीगींमें लिप्त रहनेमें सुझ नहीं। जीवनका वही मार्ग सुख देनेवाला है जिससे मनुष्य संप्रार को भोगता हुआ भी उसमें लिप्त न हो—'एवं त्वधि गान्यथेतोऽस्ति न कर्ष जिल्वते नरे'। यब अन्तिय सत्ता इसकी नहीं, उनकी है, विश्वकी नहीं, विक्वास्माकी है, तब निर्जेंब, निस्तंब, विष्यान-भावसे संवार्धे रहना---वहीं हो जीवनका एकधात्र लक्ष्य रह जाता है। इस विचारमें संसार को बिरकुर स्थाम देनेदा, जंनलमें भाग जानेका भाव महीं है। आर्य-संस्कृति ययार्ययाची संस्कृति है। संसार जो-जुछ दिखायी देता है वह उसे बैसा मानती है, उसकी सलाको पूरी तरहसे स्वीकार करती है। यह संसार हमारे भोगनेके जिये रचा गया है। यह इसलिये नहीं रचा गया कि इसे वैस्कर हन आंबें मुंद लें, इससे भाग खड़े हों। आर्व-लंस्कृतिका वीलिक विचार यह है कि संतार तो भोगनेके लिये ही रचा गया है, इसे भोगो, परन्तु भोगते-भोगते इसमें इतने लिप्त न हो जाओ कि अपनी सुध-बूध ही भुला हो, अवने आपेको इसीगें खो हो। संसारको भोगो, परन्तु त्यान-पूर्वक, संसारमें रहो, परन्तु निलिप्त होकर, निस्तंग होकर, इसमें रहते हए भी इसमें न रहतेके समान, पानीमें कमल-दलकी तरह, धीमें पानीकी बूंबकी तरह! यह सब इसलिये, क्योंकि यथार्थवादी दुव्दिसे जैसे संसार का होना सत्य है वैसे यथार्थवादी दृष्टिसे ही संलारका हयसे छूटना भी सत्य है। 'भोगना' और 'त्थागना'—इन दोनों सत्योंका सम्मिश्रम संसारकी और किसी संस्कृतिमें नहीं है, तिर्फ़ आर्य-संस्कृतिमें है । अन्य संस्कृतियां इन दोनोंमेंने सिर्फ़ एक सत्वको के आगी हैं। कोई त्यागवादको के बंधी हैं, कोई भोगवादकों; किलोने प्रकृतिवादकों, योलिकवादकों जन्म दिया, किसीने कोरे अध्यात्मवादकों। भोग और त्यागका समन्त्रय, योलिकवाद और अध्यात्मयाद का भेल तिर्क्त आर्य-संस्कृतिम पाना जाता हैं, और यही इस संस्कृतिका आधार-भूत गौलिक विचार है।

हम पहले ही कह चुके हैं कि संसारकी महान् संस्कृतियां किसी केन्द्रीय विचारका विकास होती हैं। यह विचार जितना प्रयस्त्र होगा, उतनी ही वह संस्कृति बलवती होगी, उस विचारके वेगको अपने विकासमें अकट कर सकेगी; जितना वह विचार निर्वत होगा, उतनी ही वह संस्कृति भी निष्पाण-सी, निर्यल-सी होगी। जो संस्कृति जीवित रहना चाहती है उसके लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वह अपने आधार-भूत मूल-विचारके वेगकी प्रतलताको बनाये रखे। उसके लिये यह भी आवश्यक हो जाता है कि उस विवारको प्रवलताके साथ-साथ उस विचारको धारा-वाहिकताको भी कायम रख सके। यह न हो कि आज वह विचार आंखोंके सामने आया, कल लुप्त हो गया। आज क्या, और कल क्या, एक पीढ़ी क्या, और दस पीढियां क्या, उस जातिके चढ़ावके दिन क्या, और उतराक्के विन क्या--वह विचार उस जातिका स्वास-प्रस्वास हो, जीवन-मरण हो, और उस जातिके वारावाहिक जीवनमें भारावाहिक रूपते बना रह सके। जो जाति अपने जीवनमें अपनी संस्कृतिके आधारभूत केन्द्रीय-विचारकी इस प्रकार जागरूक रख सकती है, उस जातिमें समय-समयपर ऐसे व्यक्ति प्रकट होते रहते हैं जिनका जीवन उस केन्द्रीय-विचारका प्रतीक होता है, भूत-कृष होता है, जिनके जीवनमें उस केन्द्रीय-विचारको हम उतरा हुआ वेख लकते हैं। संस्कृतिका वल वढ़े, उसमें वेग दिखाई दें, और हमारी संस्कृतिका केन्द्रीय-विचार व्यक्ति-व्यक्तिमं, सबमें नहीं तो किसी एक ही व्यक्तिमें हमें मूर्त-रूपमें दीख पड़े—इसके लिये उस केन्द्रीय विचार की प्राण-प्रतिष्ठा करते रहनेकी, उसे सबल वनानेकी आवश्यकता है, यह जितना सबल होगा उतना ही वह देश में, जाति में, और देश-जातिके स्त्री-पृष्णोंके जीवनोंमें उतरता हुआ दीख पड़ेगा।

भारतीय-संस्कृतिके जिस मूल केन्द्रीय-विचारका हमने उल्लेख किया वह यहांके व्यक्तियों, और यहांकी जातिके जीवनको प्रभावित करता रहा है। हमारी जाति इतिहासमें अनेक प्रकारकी उथल-पुथल में ते गुजरी। इसके चढ़ावके दिन भी आये, उतरावके दिन भी आये, परन्तु हसारी संस्कृतिका केन्द्रीय-विचार कम-अधिक रूपमें सदा इस जाति का मार्ग-प्रदर्शन करता रहा । समय था जब हमने इसी केन्द्रीय-विचारका विकास करते-करते अपने सामाजिक संगठनका निर्माण किया था । समय था जब इसी केन्द्रीय-विचारको लेकर हमने संसार भरको अपने विचारों में दीक्षित किया था। ऐसा भी समय आया जब हम संसारके इतिहास के पन्नोंमें से मिट-से गये। उस समय राखके नीचे दवी आगकी तरह हमारी संस्कृति अपने केन्द्रीय-विचारको लेकर धीमे-धीमे सुलगती रही, परन्त्र क्योंकि उसे फिरसे प्रचंड ज्वालाका रूप घारण करना था, फिरसे अन्यकारमें हाथ टटोलत पय-भाष्ट विश्वका मार्ग-प्रदर्शन करना था इस-लिये वह नष्ट नहीं हुई। आज फिर हमें अपनी संस्कृतिके केन्द्रीय-विचारकी लेकर पहले अपने देशका नव-निर्माण करना है, फिर विश्वको अपनी संस्कृतिका सन्देश सुनाना है । हमारी संस्कृतिके केन्द्रीय-विचारमें वह बल है या नहीं कि अपने देशका नव-निर्माण कर सके, या विश्व-शांति का वह सन्देश संसारके सम्मुख रख सके जिसके लिये आज प्रत्येक देश व्याकुल हो रहा है--यह देखनेका समय तो आज आया है। आज भारत स्वतंत्र होनेके बाद अपने भविष्यका निर्माण करने जा रहा है। भारत जो कुछ बनेगा, उसका संसारके भविष्यपर भारी प्रभाव पड्नेवाला

है। भारतका भविष्य, भारतके भूत-कालकी विचार परम्पराको तोड़कर, सैंकड़ों और हजारों वर्षोंकी ऋषि-मुनियोंकी तपस्याको नगण्य समझकर नहीं बनाया जा सकता। हम जिस नवीन रचनाका निर्माण करने लगेंगे, कोई-न-कोई उस रचनासे मेल खानेवाला प्राचीन विचार उस रचनाको आकर झांकने लगेगा, उस रचनामें अपनी पुट देने लगेगा। हम अपने देशकी प्राचीन संस्कृतिके बिना एक कदम भी आगे नहीं वह सकते, और उस संस्कृतिको समझनेके लिये उसके 'केन्द्रीय-विचार' को समझे बिना आगे कदम नहीं रख सकते।

### [ २ ]

## निचारोंक संघर्षमें आर्थ-संस्कृतिका दृष्टिकोण

आर्थिक दण्डिकोण और उसकी प्रतिकियाएं--

इस समय एक प्रवल विचार संसारको भासन कर रहा है। वह विचार यह है कि इस बुनियाँमें जो कुछ दोखता है वही असल है, वही हमारी समस्ता है, वही हमारा प्रवन है, हमें उसीका हल करना है। हम अपनी तरफ़ देखें तो हमें अपना शरीर दोखता है, दुनियाँकी तरफ़ देखें तो यह जमीन, यह पानी, यह आग, यह बायु, यह आसमान-यही कुछ दोखता है। संतारमें असली चीज मनुष्यमें उसका शरीर, और विश्वमें यह प्रकृति-वख, यही सब-कुछ है। इन्हें पा लिया तो सब पा लिया, इन्हें खो दिया तो सब खो दिया।

यही सबसे यहा विचार है जिससे दुनियाँके सब कारोबार चल रहे हैं, और सदियोंतक चलते रहे हैं। शरीर ही असली चीज है, और इसे चलानेके लिये रुपये-पैसेकी चलरत है। यह विचार संसारमें इतना प्रजल एहा हैं, और हो रहा है कि इसीको केन्द्र बनाकर दुनियाँमें कई वार्योका जन्म हुआ। रुपया-पैसा जमा करनेका कभी यह तरीका समझा जाता भा कि दूसरेके पास जो-कुछ है उसे जबर्दस्ती छीन लिया जाम। ऐसा करनेवाले चोर-डाकू-लुटेरे कहे जाते हैं, परन्तु यही काम संगठित ख्यां राजा, सहाराजा, बादशाह करते रहे। इसी ख्यालको लेकर सिकन्दर अवनी फ़ौजोंके बलपर दुनियाँमें लूट मचालेके लिये चल पड़ा था। इसी ख्यालको लेकर महमूद गजनबीने गजनीमें दुनियांकी बौलत लूटकर जमा कर दी थी। इसी ख्यालको लेकर नैपोलियनने योक्पमें लूट मचायी थी। एक बादशाहके सामने जब एक डाकूको लाया गया तो उसने बादशाहसे कहा कि उसमें और बादशाहमें इसके सिवा क्या अन्तर है कि वह एक छोटा लुटेरा है, और बादशाह बड़ा लुटेरा? बहुत बड़े लुटेरोंको बादशाह कहते हैं।

किसी समय फ्रीजें खड़ी करके दुनियांमें लूट मचाई जाती थी, और इस प्रकार धन-दोलत जमा की जाती थी। उसके बाद एक दूसरा युग आया। इस समय लूट मचाकर रुपया जमा करना उतना सभ्य तरीका नहीं समझा जाने लगा जितना विणज-व्यापार करके रुपया जमा करना। इस युगमें कल-कारखाने बने, रुपया पैदा करनेके नये-नये तरीके निकाले जाने लगे, व्यापार बढ़ा। कोई समय था जब आफ़्रीकाके जंगल बंजर भूमिके नौरपर पड़े हुए थे। वहां अंग्रेज व्यापारी जा बसे। भारतवर्षसे कुली भर्ती करके वहां भेजे गये। ये मजदूरी करते थे, और इन्हें कौड़ियां देकर अंग्रेज व्यापारी मालोमाल होते थे। व्यापार बढ़ानेकी खातिर साम्राज्य कायम हुए। अंग्रेज लोग भारतमें व्यापारकी खातिर ही आये, और जब उन्होंने देख लिया कि यहां रहना व्यापारकी दृष्टिसे, पैसा कमानेकी दृष्टिसे किसी प्रकार लाभप्रद नहीं, तो फ़्रीरन यहांसे चल विये।

सिकन्दर, महमूद, नैपोलियनका युग और बड़े-बड़े राज्योंका वणिज-व्यापारसे रुपया कमानेका युग--ये दोनों 'पूंजीवाद' के युग हैं। राजा लोगोंका फ़ौजों लेकर लूटके लिये निकल पड़ना, और अंग्रेज व्यापारियों

का कल-कारखानों हारा पैसा जमा करना-दोनों पूंजीवादी विचार-धाराकं परिकास हैं। परन्तु क्या यह विचार-धारा देरतक टिक सकती हैं ? तया यह ल्ट-खसीट देरतक चल सकती हैं ? यनुष्य तो मनुष्य है। जब कोई अपनेसे अधिक किसी दूसरेको समृद्ध देखता है, अपनेसे अन्छा खाते देखता, अन्छा पीते देखता, अन्छा पहनते देखता, अन्छे मकान में रहते देखता है, तब उसमें असंतीष उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। यह कैसे हो सकता है कि हमारा रसोइया हमें हलवा-पूरी बनाकर खिलाये, स्वयं रूकी रोटी खाये, परन्तु विद्रोह न करें ? यह कैसे हो सकता है कि जुलाहा हमारे लिये रेशमके कपड़े बुने, और स्वयं चीथड़ोंमें रहकर सुख-चैनसे बैठा रहे ? यह कैसे हो सकता है कि मजदूर हमारे लिये महल खड़ा करनेमें अपना लह बहाये, और स्वयं एक झोपड़ीमें पड़ा सर्वीमें ठिठरता हुआ भी हमारे साथ अपना नुकाविला न करे। पूंजीवादी संगठनमें हमारे समाजकी रचना ऐसी है कि हम दूसरेसे मजदूरी कराते हैं, स्वयं कुछ नहीं करते, उसकी कमाईका वड़ा हिस्सा स्वयं खा जाते हैं। हम मज़दूरकी कमाईसे बीस रुपये कमाते हैं, उसमेंसे दो रुपये उसकी झोलीमें डालकर अटारह रुपये अपनी जेबके हवाले करते हैं। हम कहते हैं, हमने पूंजी लगाई, परन्तु बीस रुपये पूंजीसे तो नहीं उत्पन्न हुए, ये तो मजहरकी मेहनतसे उत्पन्न हुए हैं। पूंजी पड़ी-पड़ी क्या कर लेती अगर मेहनत न होती ? पूंजी भी अगर लगी है, तो पूंजी और मेहनतमेंसे किसका हक च्यादा हं ? क्या बीस व्वयंके मुनाफ़ेमें मेहनतका हक सिर्फ़ हो रुपया, और पूंजीका हक अठारह रुपया है ? जब आजका मजदूर देखता है कि उसके पैदा किये हुए दीस रुपयेमेंसे लगभग सारा हिस्सा पूंजीपति ले जा रहा है तब उसके हृदयमें पूं जीवादके प्रति विद्रोह उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। यही विद्रोहकी अवस्था एक नवीन विचारघाराको जन्म दे रही है।

एक तरफ पूंजीपति हैं, दूसरी तरफ मजदूर। मजदूर अवने और पूंजी-यितमों में एक भारी खाई देख रहे हैं। घर-घरमें समस्या खड़ी हो गई है। नौकर रखना गुक्किल हो गया है, और ज्यों-ज्यों समय गुजरता जायगा, मुक्किल होता जायगा। सबकी मांग बढ़ रही हैं। कुछ साल पहले व्यतर के अच्छे-अच्छे बाबुओंको जो मिलता था दह नौकरोंको मिलने लगा है, और उससे भी उनका संतोष नहीं होता। यह समस्या सब जगह देश-देशमें खड़ी हो गई है, इसीका नाम 'काम्यवाद' है, इसीका नाम 'कम्यू-निजम' है।

अगर हमारी यास्तविक समस्या पैसा है, तो यह भी ठीक है कि यह समस्या किसी एक-बोकी नहीं, सभीकी है, और यनुष्य की इस समस्या का हल तभी होगा जब सबको आवश्यकतानुसार वैसा मिलने लगेगा। अगर कुछ लोगोंको इसलिये ज्यादा पैसा मिलता है क्योंकि वे पढे-लिखे हैं, ज्यादा लायक हैं, तो सबको पढ़ने-लिखने और लायक होनेका मीका देना होगा । हर हालतमें सबको आवश्यकतानसार पैसा मिले, किसीकी आर्थिक समस्या हल हुए बग्रंच न रहे, तभी मनुष्य-समाजका भला होगा । पूंजीवादके प्रति विद्रोही विवारोंकी दिशा इसी तरफ है। तभी चारों तरफ़ समाजवाद और कम्युनिज्यका बोलबाला है । चीन में क्या हो रहा है ? कोरियामें क्या हो रहा है ? ईरानके प्राइम मिनिस्टर रजमाराको क्यों मारा गया था ? पाकिस्तानमें लियाकतके समय बडे-वडे मिलिटरी अफ़सरोंको क्यों पकड़ा गया था? भारतमें तैलंगाना में क्या हुआ ?--ये सब पंजीवादी विचारधाराके विरुद्ध प्रतिक्रियाएं हैं। पूंजीबाद और समाजवाद, या दूसरे शब्दोंमें पूंजीवाद और कम्युनि-ज्म--ये दो विचारपाराएं हैं जिनमें आज संघर्ष चल रहा है। अलाई-मेंसे पंजीवाद आसानीसे भागनेको तैयार नहीं, इसके साथ दो मल्लोंका

नुकाबिका हो रहा है--एक है सनाजवाद, दूसरा है कम्यूनिका । समाज-गाद और कन्य्तिषमकी उत्पति, इनके विकास और इनकी वारीकियों में हमें जायेकी जरूरत नहीं, इन दोनों विचारधाराओंका जक्ष्य अधीरी-रारीबीके भेदको सिटाला है। दोनों पूंजीयादके शत्रु हैं, दोनों सम्पत्ति का लगमें लग-विभाग चाहते हैं। समाजवाद जरा वीसी चालसे जलता है, कम्युनिस्य अवने आदर्शतक पहुंचनेके लिये नातो बौधा चला जा रहा है, प्रंजीवादको तोप-जन्द्रक्रमे उड़ा देना चाहता है। कोई समय था जब कम्युनिस्त्रका नाम भी सुननेयें नहीं आया था। साम्यवादका नाम सुनते थे, वह भी अर्थशास्त्रकी पुस्तकोंमें। उस समय पूंजीबादका ही बोलबाला था । आज समय बदल गया है, पूंजीवादकी जड़ें हिल गई हैं। जहां-जहां पूंजीवाद है वहां-वहां वह समाजवादकी दिशाकी तरफ़ ही चल पड़ा है। उसे कन्युनिसमसे इतना भय पैवा हो गया है कि हरेक राष्ट्र लुद-व-लुद समाजवादी हो जाना ज्यादा पसन्द कर रहा है। उसे मालूम हैं कि अगर अमीर-गरीबका भेद बना रहेगा, तो कोई भी राष्ट्र आजके युगर्में, आजको हवामें टिक नहीं सकता । इंग्लैंड श्री तो समाजवादी हो गया या, वहां सवाजवादी दल शासनारूढ़ हो गया था। भारतमें क्या हो एहा है ? यहां भी तो वही हवा यह रही है। कहनेकी यहांके समाजवादी भले हो कहते रहें कि भारतमें पूंजीवादी ज्ञासन है, परन्तु यथार्थ-क्लमें हम देल क्या रहे हैं? पुराने आदर्श वह रहे हैं, नये आदर्श खड़े हो रहे हैं। जो राजा लोग सिंहयोंसे ज्ञासन कर रहे थे, वे सीन सालमें एक झोंकेने समाप्त हो गये। जमींदारी प्रथाका अन्त हो गया। सङ्कींवर लारियां सरकार चलाने लगी । सहकारी-समितियां घड़ाघड़ बनती चली जा रही हैं। जो मुनाका ज्यापारी लोग उठाते थे वह सरकार उठाने लगी है, और यह इसिलिये ताकि उस मुनाफ्रेको कुछ लोगोंके हाथमें केन्द्रित

करनेके बजाय सबमें बांट दिया जाय—अमीर-गरीबका भेद मिट जाय। जैसे किसी सगय समाजवाद किताबी चीज थी, वैसे आज यह दीख रहा है कि पूंजीबाद किताबी चीज होती जा रही है, पूंजीवादी भी पूंजीबाद के पक्षमें दोलनेसे लजाते हैं, वे भी समाजवादी भाषामें ही बोलना पसन्द करते हैं।

विचारोंके संवर्षमें यह परिवर्तन है जो आज हमें अपनी आंखोंके सामने दीख रहा है। हमारे देखते-देखते वह पुग आ जायगा जब पंजीवाद समाप्त हो जायगा, साम्यजादी विचारधाराका बारों तरफ़ बोलवाला होगा, और जो राष्ट्र इस घिचार-सरणीपर नहीं सोचेगा वहांकी जनता कोधमें उठ खडी होगी, और फांतिकारी मार्गसे राज्यकी सत्ताको पलटनेका प्रयत्न करेगी । यह तरीका कल्युनिज्मका होगा, परन्तु यह जरूरी नहीं कि कम्युनिज्मसे ही असीर-ग्रारीवका भेद मिटे । जो संघर्ष हमारे सामने हो रहा है उसका यह परिणाम अवस्य होगा कि पुंजीबाद समान्त हो जायगा, अमीर-गरीवके भेदकी खाई भिट जायगी, परन्तु यह साम्यवादी या कम्युनिज्यके ही तरीकेसे होगा-इसे कौन कह सकता है ? विनोबा भावे भी तो समताके सन्देशवाहक हैं, वे हिसाके स्थानमें अहिसाके, घुणा के स्थानमें प्रेमके उपायोंसे आधिक विषमताकी समस्याकी हल करनेका प्रयत्न कर रहे हैं। वैदिक आदर्श भी तो यहीं है। 'समानी प्रया सह वो अक्ष-भागः समाने योके सह वो युनिष्म'-का अभिप्राय यही है कि राष्ट्रके सब प्राणियोंको एक-सा खानेको थिले. एक-सा पीनेको मिले, किसीको किसी बातकी कमी न रहे। यह तो नहीं कहा जा सफता कि संसारमें समता किस साधनसे आवेगी, हां, दुनियाँका एख यह अवस्य वतलाता है कि किसी भी साधनसे हो, अब भेद-भाव टिक नहीं सकता। कोई समय था जब पोरी जातियां समझती थीं कि काली जातियोंमें कोई ऐसी कमी है

जिससे वे गोरी जातियोंके युकाविलेमें हीन हैं। भारत तथा अन्य एशियाई देशोंको देरतक पराधीन रखनेका यह भी बड़ा कारण था। परन्तु अव जातिगत भेद अपने-आप मिटता चला जा रहा है, और सानव-समानको समझ आता जा रहा है कि ये भेद टिक नहीं सकते। आफ़ीकामें आज भी वहांक निवासियोंको वे अधिकार नहीं दिये जा रहे जो वहांके गोशें को प्राप्त हैं, परन्तु आजकी विचारधारामें इस भेद-भावको न्याय-संगत सपझा सकता असंभव है। कोई समय था जब इस भेदको स्वाभाविक माना जाता था। अपने देशमें ऐसी जातियां रही हैं जिन्हें छूमातक पाप समज्ञा जाता था। परन्तु ये विचार कवतक चलते ? अभी हमारे वेखते-देखते अञ्तयन खतय हो गया, रहा-सहा खतम होता जा रहा है। मनुष्य-मन्द्रवर्मो भेद-भावको विटानेवाले कान्त वनने लगे हैं। स्त्रियोंको ही देखें तो समय था जब उनमें जीवात्मातक नहीं माना जाता था। योरुप-के इतिहासमें ऐसा समय था जब पुरुषमें आत्मा माना जाता था, स्त्रीमें नहीं। परन्तु क्या यह अवस्था टिक लकी ? आज योक्पके हर देशसें हित्रथों-को बही अधिकार प्राप्त हैं जो पुरुषोंको हैं। यह सब क्या सुचित करता है ? क्या इससे यह सूचित नहीं होता कि विचारोंके संवर्षका यह अवडयं-भावी परिणाम होनेबाला है कि मनुष्यद्वारा खड़े किये हुए कृत्रिम भेद-भाव मिट जायेंगे, मनुष्य एकताकी तरफ कवम बढ़ायेगा । जिस प्रकार ये सामाजिक भेद मिट रहे हैं, मानय-जाति एकताकी तरफ चल रही है, क्या इसी प्रकार आधिक भेद नहीं मिटेंगे, और क्या संसारमें कोई ऐसा समय नहीं आयेगा जब किसी व्यक्तिपर भी अंगुली उठाकर यह नहीं कहा जा सकेगा कि वह सरीय है, उसे भर पेट खानेको नहीं मिलता, कपड़ा ओ इनेकी नहीं मिलता, मकान रहनेकी नहीं मिलता, उसके बच्चोंकी पढ़ने को नहीं मिलता, वह रोगी हो तो उसका दवा-दारू नहीं हो सकता !

संसार जिस दिशाकी तरफ़ बढ़ रहा है, और अवतक जो कुछ हो चुका है अगर वही आनेवाले युगका निवर्शक है, तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि समाजवादसे हो, या कम्यूनिक्मसे हो—इच्छा-पूर्वक हो, या अनिच्छा-पूर्वक हो—समझाने-बुझानेसे हो, या तोप-वन्दूक और लाठी-तलवारसे हो—अब वह जमाना नहीं रह सकता जब कोई व्यक्ति जरूरत- से प्यादा खाता हो और कोई मूखा मरता हो, किसोके पास किसी चीकता बेअन्त हो और कोई हर चीजके लिये तरसता हो। ऐसा युग आ रहा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों— 'समानी प्रपा सह को अत्रक्षातः' का वैदिक-युग आयेगा—इसे कोई रोक नहीं सकता।

आर्थिक-समस्या मनुष्यकी पहली पर अन्तिम समस्या नहीं है---

यह तो अन्येको भी दीख रहा है कि आगे आनेवाला युग पूंजीवाद का नहीं होगा, समाजवादका, कन्यूनिज्मका, समताका और अगर इनसे भी कोई प्रभ्रल विचारधारा उठ खड़ी हुई, तो उसका युग होगा। परन्तु क्या इन यादोंके संघर्षके बाद विचारोंका कोई और संघर्ष भी होगा? आर्य-संस्कृतिके दृष्टिकोणसे विचार करनेवालोंका उत्तर है कि होगा, और अवश्य होगा। असलमें पूंजीवाद, समाजवाद और कम्यूनिज्ममें कोई भीलिक भेद नहीं है। ये एक ही भौतिकवादी संस्कृतिके कच्चे-वच्चे हैं। कहनेको थे एक-वृसरेक शत्रु हैं, परन्तु असलमें जीवनके प्रति इन तीनोंका दृष्टि-विन्दु एक ही है। पूंजीवादका आदर्श पैसा है, समाजवादका आदर्श पैसा है, कम्यूनिज्मका आदर्श पैसा है। इन तीनोंका एकस्वरसे कहना है कि पैसेका प्रश्न हल हो गया तो मनुष्यकी पूरी-पूरी समस्याका हल हो गया। मनुष्यकी असली समस्या आर्थिक है, और उसीका इन्हें हल करना है। भौतिकवादी संस्कृतिके इन तीनों वादोंके मुकाविलेमें अध्यात्मवादी

आर्य-संस्कृतिका दृष्टिकोण यह है कि आर्थिक समस्याके हल हो जानेपर भी मनुष्यकी वास्तविक समस्या हरु नहीं हो जाती। मनुष्य इस भौतिक शरीरतक ही समाप्त नहीं हो जाता, भूख-प्यास शान्त कर देने मात्रसे उसकी शांति नहीं हो जाती। जो-कुछ दोखता है यह सब 'आस्प-तस्य' का विकास है-इस मानव-शरीरके पीछे आत्मा है, प्रकृतिकी ओटके पीछे परमात्या है। हस दारीर नहीं, आत्मा है; संसारकी वास्तविक सत्ता प्रकृति नहीं, परमात्मा है। जीवनके प्रति यह दृष्टि-कोण आर्य-संस्कृतिका द्विट-कोण है। यह द्विट-कोण मानन-जीवनकी समस्याको चित्कुल तदल देता है। आर्य-संस्कृतिके इस दृष्टि-कोणके अनुसार पूंजीजाद, समाजवाद और कम्पूनिकम-पे तीनों मनुष्यको पशुके स्तरपर धान-कर उसकी समस्याका हल करते हैं, मनुष्यको शरीरमात्र समझते हैं। परन्तु क्या हमारा अनुभव हमें यह बताता है कि हम शरीरके अतिरिक्त कुछ नहीं हैं ? शरीरको जैसे भूख-प्यास लगती है, और इस भूख-प्यासको, और शरीरकी अन्य वासनाओंको तृप्त करनेके लिये जैसे संसारमें स्थार्थ का राज्य है, लोग एक-दूसरेके खुनके प्यासे फिरते हैं, चारीं तरफ छीना-झपटी चल रही है, मत्स्य-न्यायका बोलबाला है, ऐसे ही क्या हमारा यह अनुभव भी नहीं है कि हमें भूख-प्यासके अतिरिक्त, इनसे कोई ऊंची चीज भी लगती है, कभी-कभी दूसरेके दु:खमें मर मिटनेकी तड़पन भी हम में उत्पन्न होती है, कभी-कभी दूसरेका ख़ुन लेनेके बजाय दुसरेके लिये खून देनेकी इच्छा भी प्रवल हो उठती है, कभी-कभी स्वार्थको कुचलकर परार्थ-भावनामें हमें अपने जीवनकी अधिक पूर्णता दीख पड़ती है। क्या ये अनुभव करी-कभी हमें अपने ही वैयन्तिक जीवन में नहीं होते ? इसके अतिरिक्त क्या यह सत्य नहीं है कि लाखों-करोंड़ोंमें जो व्यक्ति अपने जरीरकी पर्वा नहीं करता, भूख-प्यासको भूलकर दूसरोंके भलेके लिछे

अपना भला भूल जाता है, सारी दुनियाँ उसकी तरफ़ सिर उठाकर देखने लगती है, उसे अपना 'हीरो', अपना आदर्श समझने लगती है। बुद्ध, ईसा, रयानन्द, गांवीको क्या हम इसल्यि याद नहीं करते क्योंकि वे अपने लिये नहीं, दुनियांके लिये जिये ? क्या यह सब-कुछ सिद्ध नहीं करता कि यद्यपि हम पैसा बटोरनेमें लगे हए हैं, तो भी अपने अन्तरात्मामें, पैसा वटोरनेकी अपेक्षा पैसेको छोड़नेको--जानमें, अनजानमें--ऊंचा आदर्श समझे हुए हैं। हम आज विश्व-शांति, विश्व-प्रेमके नारे लगा रहे हैं। ठीक भी हैं, ये ही सत्य हैं, ये ही किश्व की वास्तयिक सत्ताएं हैं, यूल-तस्य हैं, परन्त विरुव-शांति और विरुव-शेयका इतना सोर मचानेपर भी विरुवसें अज्ञांति और द्वेष ही बढ़ रहे हैं—इसका क्या कारण है ? इसका कारण यही हं जि निश्वकी आधार-भूत इन मौलिक सत्ताओंके समुद्रकी लहुएँ जब उमड़-उमड़कर आती हैं, तब वे आकर भौतिकवादके हमारे दृष्टिकोण की चट्टान से टकराकर लौट जाती हैं। पूंजीवाद, समाजवाद और कम्यू-निजम क्या हैं ? — वे भौतिकवादकी चट्टानें ही तो हैं जो आर्य-संस्कृतिकी लहरोंको आगे नहीं बढ़ने देतीं, ये वे दीवारें हैं जिनमें आज हम कैदीकी तरह बन्द हैं, जो आज मानवको इस शरीर ही से, शरीरकी भूख-प्यास ही से घेरे हुए हैं, भरीरसे बाहर उसे झंकने ही नहीं देतीं। हम जबतक इन भौति-कवादोंसे बंधे रहेंगे, इनमें फैद रहेंगे, तबतक विश्व-शांति और विश्व-प्रेय का नाम भर लेते रहेंगे, इन्हें प्राप्त नहीं कर सकेंगे। नाम तो इसलिये लेते रहेंगे क्योंकि सत्य यही हैं, यथार्थ यही हैं, और इसीलिये जब ये सत्ताएं उमड़कर आती हैं, तो अपनी दिव्य-अलकसे घोर-से-घोर भौतिकवादी और कट्टर-से-कट्टर नास्तिकको भी विचलित-सा कर जाती हैं, परन्तु भौतिकवावींमें जकड़े हुए हम इन मौलिक सत्ताओंको पा इसलिपे नहीं सर्वेने क्योंकि यद्यवि आर्थ-संस्कृतिका अध्यात्मवाद भौतिक-

वादको अपना साथन समझता है तथापि भौतिकवाद अध्यात्मवादके ताथ किसी प्रकारका समझीता करनेको तैयार नहीं । कोरे भौतिक-बाइकी दृष्टिसे में क्यों किसीका भला करूं जबतक वह भला भी भेरे ही भलेके लिये ग हो, क्यों किसीके लिये मर्छ जनतक भेरा भरता भेरे ही जीवनके लिये न हो । संसारके जितने अंचे-से-अंचे आवर्श हैं वे तभोतक टिक सकते हैं जवतक जीवनके प्रति हमारा दृष्टिकोण आध्यात्मिक हो, आर्य-संस्कृतिका हो; पुंजीवादी, समाजवादी या कम्यु-निस्ट द्विकोणसे वे आदर्श टिक ही नहीं सकते । हां, हम फिर भी इन आदशींकी माला अवस्य जपते रहते हैं, इनके नारे अवस्य लगाते रहते हं--इसका कारण यह है कि जैसे एक कैनी जेलखानेमें बन्व होता हुआ बाहर निकलनेसे बिनल होता है, परन्तु बाहरकी स्वतंत्र वायु के झोंके उसके ध्यानकी डोरको टाहर खींचे रखते हैं, इसी प्रकार इन वादोंकी कंड में जकड़े हुए हम अपनेको विवश पा रहे हैं, परन्तु इनकी बहारदीवारीके बाहर, इनसे दूर जो आदर्श जनक रहे हैं, वे हमारे ध्यानको खींचे बर्शर भी नहीं मानते । उन आदशींका और इन वादोंका कोई भेल नहीं, परन्तु इन वादोंमें इतनी हिम्मत भी नहीं कि उन आदशींको ठुकराकर अलग फेंक सकें, पर्वोकि उन्हें देखकर इनके लिये यह कह सकना असम्भव हो जाता है कि उनके विना ये भी टिक सकेंगे या नहीं । असलमें भौतिकवादोंके टिकमेका एक ही आबार हो तकता है, और वह यही कि वे आदर्श जो दूरसे चमक रहे हैं, वे जो दुनियाँमें आ-आकर रह जाते हैं, वे जिनकी शलक देखकर हम सब उनकी तरफ आंखें उठाये खड़े हैं, वे आदर्श-भौतिकवादोंसे-पंजी-वादसे, समाजवादसे, कम्यूनिक्मसे मूर्तरूपमें आ सकते हैं ? अनर ये बाद मनुष्यकी सिर्फ भूख-प्यास मिटा सकते हैं, अगर ये उसे और किसी प्रकारकी शांति नहीं दे सकते, तो ये मनुष्यके एक बहुत छोटे-से प्रश्नको, उसकी बहुत

छोटो-सी समस्याको हल करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि मूख-प्यासको निटाना नमुष्यका एक अत्यन्त ही सहान् प्रक्त है, परन्तु यहीं तो पूंजीवाद, समाजवाद और कम्युनिवमके नुकाजिलेमें अध्यात्मवादी आर्य-संस्कृति का स्थान आता है। आर्य-संस्कृतिके अध्यात्मवादका दृष्टिकीण मानवर्मे मनुष्य-शरीरकी सत्ताको मानकर आगे चलता है, भौतिकवादका दृष्टि-कोण करीरके बाद अन्य किसी सलाते इन्कार करता है। करीर है, परन्तु मानवका यह आदि है, अन्त नहीं, इसीकी आवश्यकताओंकी पूर्ति करते-करते अपनेको मिटा देना हमारा लक्ष्य नहीं । आर्थ-संस्कृतिका अध्यातमबाद यह नहीं कहता कि हमें जरीरकी भूल जाना है, हमें मनुष्य की आधिक-समस्या को हल नहीं करना। दारीर तो सत्य है, और इतना अधिक सत्य है कि यही दीखता है, अन्य कुछ नहीं, इसना अधिक दीखता है कि अपने स्वामी आत्नाको ही इसने अपने पीछे उक दिया है। ऐसी अवस्था में शरीरकी चिन्ता मैसे छोड़ी जा सकती है। 'जीवेम शरदः शतम्'—सी नरसतक जीनेकी इच्छा रखनेवाले बरीरको घणाकी दृष्टिसे कैसे देख क्षकते थे ? कारीर सत्य है, तो मूख-व्यास भी सत्य है, इन्हें भी नहीं भुलाया मा सकता। अवनी भूख-प्यासको थिटानेका काम पुंजीबादका है। अवनी ही नहीं, हर-एक व्यक्तिकी भूख-प्यात भिटानेका काम जनतंत्रवादका है, समाजवाद का है, का-वृतिरत का है । इस दृष्टिसे आर्ध-संस्कृतिके प्रध्यात्वजादको, अनने उद्देश्यमें आगे कदन रखनेके लिये, संसारको भूख-पापकी समस्याको भिडानेवाले सभी वादोंकी आवश्यकता है, और जो गाद इस समस्याको सबने अधिक, सबने अच्छी तरहसे हल कर सके उसकी तबरी अधिक आयश्यकता है। हां, आर्य-संस्कृतिका कहना यह अवश्य है कि जब ये बाद संसारको आर्थिक विषमताको समस्याको हल कर लें तब वैदानसे हट जायं, तब भी मनुष्य-समाजको अपनी रस्सियोंमें न बांघे रखें।

पूंजीवाब, समाजवाब, कम्यूनिक्स—आधारमें भौतिकवादी संस्कृतिके परिणाज हैं, जहां भौतिकवादी संस्कृतिका कार्य समाप्त हो जाता है वहां
अध्यात्मवादी आर्य-संस्कृतिका कार्य प्रारम्भ होता है। जैसे कोरा भौतिकयाद संसारका भला नहीं कर सकता बैसे कोरा अध्यात्मवाद भी संसारका
मला नहीं कर सकता। इकतरफ़ापन संसारकी आधार-भूत सचाई नहीं
है। आर्य-संस्कृति भौतिकवादका तिरस्कार नहीं करती, उसे विकासके
मार्यमें अपना साधन समझती है, क्योंकि इस संस्कृतिके दृष्टिकोण में शरीर
आत्वाकी तरफ़ ले जानेका साधन है, प्रकृति परमात्माकी तरफ़ ले जानेका
साधन है। हम शरीरसे चलें, परन्तु शरीरतक एक न जायं, प्रकृतिसे चलें,
परन्तु प्रकृतितक एक न जायं—यही आजके युगको आर्य-संस्कृतिका सन्देश
है और यही संदेश आर्य-संस्कृति सदियोंसे बेती चली आर्यी ह।

# [ ३ ]

# निष्कास-कर्भ

'निष्कर्मण्यता' तथा 'निष्कामता'---

हम पहले लिख आये हैं कि आर्य-संस्कृतिका जीवनके प्रति दृष्टिकोण त्याग-पूर्वक भोगका दृष्टिकोण है। हम संसारमें रहें, परन्तु निल्पित होकर, निस्तांग होकर, निष्काम-भावसे। जीवनमें सकाम-भावनासे रहना और निष्काम-भावनासे रहना—इन दोनोंगें महान् भेव है, और इस भेवको सम्मुख रखकर आर्य-साहित्यका निर्माण हुआ है। इस प्रकारके लाहित्यभें गीताका सबसे अंचा स्थान है। गीताने सदियोंने भारतीय जनताके जीवनको प्रभावित किया है। गीताका आधार उपित-पद् हैं—-'सर्वापनिवदो गायो बोग्या गोपालनन्दनः'। इन उपनिवदोंको आधार बनाकर किसी समय भारतमें निष्कामके स्थान पर निष्कर्मण्यता की लहर चल पड़ी थी—'निष्कर्मण्यता'—अर्थात काम ही न करना। बहा ही सत्य है, अन्य सब-कुछ मिथ्या है—इस प्रकारकी शिक्षाका प्रवार करके लोग कर्म-मात्रसे मुंह फेरने लगे थे। उपनिवदोंका अभिप्राय, वेदान्त का तात्पर्य, अध्यात्मवादका सार यही समझा जाता था कि संसारक

छोड़ हो, भगवा पहन छो, कोई काम मत करो । इस अवस्थासे तत्कालीन विचारक-समुदाय सोजर्वे पड़ गया या । इसलिये उपनिषदोकि, वेवान्तके, अध्यात्मवावने ही गुद्ध, सत्य कपको--कर्स त्यालनेके स्थानमें कर्म करने यरन्तु कर्नमें निहित वासनाको त्यातनेके सिद्धान्तको, 'निष्कर्मण्यता'के स्यायमें 'निष्काय-नाव'के सिद्धान्तको प्रकट करनेके लिये गीताका निर्माण हुआ । गीताने आर्थ-अंस्कृतिकी लुप्त होती हुई विचारवाराकी फिरसे सबके लामने लाकर रख दिया। उपनिषदोंकी, वेदान्तकी, विशुद्ध आर्थ-संस्कृतिके अञ्यात्मवादकी विचारघारा यह थी कि ब्रह्म सत्य है, परन्तु इस संसारसे भी तो इन्कार नहीं किया जाता-हां, इस संसारके मुकाबिले-में अन्तिय-सत्ता, यथार्थ-सत्ता शरीरकी नहीं, आत्माकी है, प्रशृतिकी नहीं, परवात्माकी है। गीताने कहा कि क्योंकि जरीर है इसलिये जरीरसे काम करो, परन्तु क्योंकि अन्तिम-सत्ता इसकी नहीं है, इसलिये इतमें लिप्त होनेसे बचे रहां ; वयोंकि संतार है इसलिये इसका भी उपभोग करो, परन्तु क्योंकि अन्तिम-सत्ता इसकी भी नहीं है, इसलिये इस संसार में भी लिप्त होनेसे बचे रहो। उपनिषदोंका, येदान्तका, अध्यात्मवादका अभिप्राय 'निष्कर्मण्यता' समझा जाता है, असलमें, इस समझत्रें भूल है। भारतीय अध्यात्नवादका, आर्य-संस्कृतिका यह अभिप्राय नहीं है। इसका अभिप्राय 'निष्मर्भण्य' जीवन बनानेके स्थानमें 'निष्काम' जीवन बनाने से हैं । उपनिषदोंके, वेदान्तके, अध्यात्मवादके समझनेमें जो भूल हो रही थी उसे श्रीकृष्ण महाराजने गीतामें दूर कर दिया। 'निष्काम-भाव' का विचार आर्थ-संस्कृतिकी विचारधाराका एक मीलिक विचार हं, और क्योंकि इस विचारको जितने स्पब्ट तौरपर गीतामें समझाया गया है, उतना अन्यत्र कहीं नहीं, इसलिये हम गीताके ही शब्दोंमें, इस अध्यायमें 'निष्काम-कर्म' पर विचार करेंगे।

अर्जुनका कोरा अध्यात्मवाद--

गीताका प्रारंभ धृतराष्ट्रकी वाणीरी होता है जिसमें ये संजयको संबोधन करके कहते हुँ—

> धर्मक्षेत्रे कुरक्षेत्रे समयेता युयुत्सवः । मामकाः पांडवादचैव किमक्षेत्रं संजय ।।

हे संजय ! जब युद्ध-क्षेत्रमें कौरव और पांडव आभने-सामने हुए तब क्या हुआ ? संजयने युद्धका वर्णन करते हुए आंखोंदेखी घटनाका इस प्रकार वर्णन किया—

> सेनयोच्त्रयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत। यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे॥

हे राजन्! जब लड़ाई शुरू होनेवाली थी तब अर्जुनने कृष्ण महाराजसे कहा, मेरे रथको दोनों सेनाओं बीचमें ले चलो ताकि में देख सकूं कि इस संग्राममें मुझे किन-किनसे लड़ना है। यह सुन-कर कृष्ण महाराज, जो सारथिका काम कर रहे थे, रथको हांककर बीचमें ले गये। अर्जुनने चारों तरफ़ नजर दौड़ाकर देखा, उसीके सगे-संबंधी, उसीके घर-वारके लोग लड़नेके लिये जमा हो रहे थे। यह देखकर अर्जुनने श्रीकृष्णसे कहा—

> सीदन्ति सम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । वेपथुरच शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते ।। गांडीयं स्नंसते हस्तात् त्वक्चैव परिवह्मते । न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ।।

न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। भिः लो राज्येन गोबिन्द कि भोगैजीवितेन वा॥

हे कुळा ! भेरे तो अंग किविल हुए जा रहे हैं, मुख सूबा जा रहा है, शरीएलें अंपसंपी छूट रही है, हाबसे गांडीन तरका जा रहा है, शरीर जल-ला रहा है, सिरमें चक्कर आ रहा है। भेरे चारों तरक भाई-भतीजे, चचा-ताळ, गुरु तथा अन्य निकटके संबंधी लड़नेको खड़े हैं। भूझे राजकाज कुछ नहीं चाहिये, संसारके भोग-ऐक्वर्य दुछ नहीं चाहिये। 'श्रेयो भोक्तुं भैक्वमपीहळोके'—संसारमें भिक्षा मांगकर जीवन-निर्वाह करना अच्छा; 'भूंजीय भोगान् विधरप्रदिग्धाम्'—सगे-संबंधियोंसे लड़कर जीने की इच्छा विधरसे सने हुए भोग भोगनेकी इच्छाके समान है।

कृष्ण महाराजने अर्जुनके हृदयको जब इस प्रकार बैठते देखा तो बोले—

> कुतस्त्वा कश्मलिमिवं विषये समुपस्थितम् । अगार्थजुष्टगस्यार्थमकीतिकरमर्जुन ॥ क्लैब्वं बास्मगमः पार्थ नैतस्यय्पुपपञ्जे । सुद्रं हृदयदौर्वत्यं स्यक्त्योत्तिष्ठ परंशप॥

अर्जुन! मोहमें यत पड़, आर्य लोगोंका काम मैदानसे भागना नहीं।
मैदान छोड़कर भागनेसे मनुष्यकी अपकीति होती है, सुख-झान्तिका यह
मार्ग नहीं है, संसारको इस प्रकार छोड़कर भाग पड़ना—में 'प्रसावाद'—में
वड़े-बड़े आध्यात्मिक उपदेश जो तुम देने लगे हो, ये सब अध्यात्मवाद
नहीं, यह क्लीवता है, नपुंसकता है। दिलको मजबूत बनाओ और इस
दुर्बलताको झटका देकर अलग कर दो।

थीकुण्यका, आये-संस्कृतिका अध्यात्मवाद--

सगे-संबंधियोंको इस प्रकार भौतिक ऐव्वर्यके लिये लडते देखकर, उन लोगोंको जो बचपनमें साथ-साथ खेले. साथ-साथ उठे-वैठे. भाई-भाई की तरह रहे, उन्हें सन्पत्तिके लिये एक-दूसरेके खुनका प्यासा देखकर अगर कोई जारा भी सोचने लगे, तो किसके हृदयमें वैराग्य नहीं उत्पन्न हो जाता, कौन संसारको मिथ्या नहीं समझने लगता । सदियों पहले अर्जुनने इसी वृष्टिसे सोचा, और जीवनसे निराश होकर खड़ा हो गया, आज भी कोई उसी दृष्टिसे देखें, तो उसे जीवनमें कोई तस्व नजर न आये। निराश अर्जनयें गीताने आज्ञाका संचार कर दिया, मैदानसे भागते हए अर्जनकी गीताने मैदानमें फिरसे ला खड़ा किया, तो क्या श्रीकृष्णने यह सब-कुछ अर्जनको यह समझाकर किया कि संसार मौज मारनेकी जगह है, लड़ो और सगे-संबंधियोंको मारकर गलछरें उड़ाओ ? नहीं, अर्जुनकी अध्यात्मवादी विचारधाराको काटनेके लिखे श्रीकृष्णने प्रकृतिवादी विजारधाराका उपदेश नहीं दिया । जैसे अर्जन अध्यात्मवादी बालें करने लगा था, वैसे श्रीकृष्ण भी अध्यात्मवादी बातें ही करने लगे, उन्होंने भी यहीं कहा कि यह शरीर मद्दी का चीला है, जैसे कपडे के मैला होनेपर उसे उतार फेंकते हैं वैसे शरीरके पुराना हो जानेपर वह बदल दिया जाता है, आत्मा ही नित्य है, शरीर अनित्य है। कोरी अध्यात्मवादी संस्कृति, संसार असार है, यह-सब दो विनका मेला है—यह कहकर संसारसे भाग खड़ी होती है, अर्जुन भी ऐसा ही करने लगा था, परन्तु आर्य-संस्कृतिने जिप्त अध्यात्मवादको जन्म दिया था वह संसारको असार भी कहती थी, और संसारको छोड़कर मागती भी नहीं थी, शरीरको आत्माका बदलनेवाला चोला भी कहती थी, और हाथपर हाथ धरकर बैठती भी नहीं थी। आर्य-संस्कृतिकी इसी विचारघाराको श्रीकृष्ण महाराजने खोलकर अर्जुनके सामने रखा और अध्यात्मवादी होते हुए भी उसे संसारसे भागनेके स्थानपर संसारमें डडनेका उपदेश दिया।

श्रीकृष्णका अव्यातसवाद एक रहस्यकी व्याख्या है---

संतार को असार मानना और फिर भी इसमें डटना—यह एक नवीन विचारधारा है। प्रकृतियादी संसारको ही सब-कुछ मानते हैं, उनका संसारम इटना त्वाभाविक है। अध्यात्मवादी संसारको असार मानते हैं, उनका संसारसे भाग खड़े होना भी स्वाभाविक है। परन्तु संसारको असार यानना और फिर भी इसमें उटे रहना—यह एक परस्पर-विरोधी-सी विचारधारा जान पड़ती हैं, तो भी इसमें कोई परस्पर विरोध नहीं, यही असली, यथार्थ-विचारधारा हैं, यही आर्य-संस्कृति की विचारधारा हैं, इसीका श्रीकृष्ण महाराजने गीतामें उपदेश दिया हैं। श्रीकृष्ण भी समझते थे कि लोग इस विचार-सरणीसे चकरायेंगे, इसलिये उन्होंने गीतामें कहा हैं कि यही विचार सही विचार हैं, यह रहस्यमय विचार हैं, यह उसीको समझ आता है जिसे गुरु अपना योग्य शिष्य समझकर इस विचारकी दीक्षा देता है। गीताको पढ़नेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्रीकृष्ण महाराजने इस विचारधारा की अर्जुनको वैसे ही मन्त्र-दीक्षा दी जैसे आचार्य अपने अन्तेवासीको देता है। श्रीकृष्ण कहते हैं—

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम्ब्ययम् । विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत् ।। एवं परम्पराप्राप्तांसमं राजवंयो विदुः । स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ।। स एवायं मया तेऽच योगः प्रोक्तः पुरातनः । भक्तोऽसि ये सखा चेति रहस्यं चेतदुत्तमम् ॥ जिस मन्त्रकी, रहस्यकी मैंने तुझे दीक्षा वी है, वह 'अव्यय' है—नव्ट नहीं हो सकता। इस मन्त्रकी सबसे पहले विवस्वान्ने धनुको दीक्षा वी थी; पनुने इक्वाकुको, और इस प्रकार गृह-शिष्य-परम्परासे यह मन्त्र—यह रहस्य—आजतक चला आ रहा है। आर्य-संस्कृतिके इस रहस्यको बीचमें लोग भूल गये थे, और इसीका यह परिणाम था कि जीवनके वास्तविक पथसे वे विचलित हो गये, भटक गये। ज्ञुल्ला महाराज अर्जुनको कहते हैं कि क्योंकि तू वेरा भक्त है, सखा है, इसिल्ये में तुझे उस रहस्य में वीक्षित करता हूं। गीताके इस स्थलते यह स्पष्ट है कि श्रीकृष्णमें अर्जुनको किसी बीज-मंत्रकी, किसी रहस्यकी, दीक्षा वी है, नह रहस्य आर्य-संस्कृतिका रहस्य है, वह विवस्वान्त्रे चला आ रहा है, परम्परासे उसी विचारधारामें गुरु अपने शिष्योंको दीक्षित करते रहे हैं, अगर वह बीच-में लुप्त हो गया तो कोई पर्वा नहीं, उसकी श्रीकृष्ण फिरसे अर्जुनको दीक्षा वे रहे हैं।

श्रीकृष्ण महाराजने जिस रहस्यकी अर्जुनको दीक्षा दी उसीका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा—'इमं विवस्वते घोगम्'—इस योगको विवस्यान्के प्रति पहले प्रकट किया गया था। फिर लिखा है—'स एवायं मया तेड्य योगः प्रोक्तः पुरातनः'—यही योग आज मैंने तुझे वताया है। अर्थात्, श्रीकृष्ण महाराजने आर्य-संस्कृतिके जिस रहस्यका अर्जुनके सम्मुख उद्घाटन किया उसका नाम 'योग-मार्ग' था। कृष्ण महाराजने यह स्पष्ट कर दिया है कि 'योग-मार्ग' के रहस्यका उद्घाटन उन्होंने अवश्य किया, परन्तु यह कोई बिलकुल नयी ही बात नहीं थी। यह तो वही आर्य-संस्कृतिका पुराना सन्देश था जो मानव-समाजको कभी विवस्वान्के द्वारा, कभी इक्ष्याकुके द्वारा, कभी मनुके द्वारा, और कभी आर्य-जातिके अन्य अनेक अग्रगण्य नेताओंके

हारा समग-समयपर जिल्ता रहा । सानव-समाजके प्रति विवे पये इती रहस्यमय 'घोग-मार्ग' की गीतार्गे स्थान-स्थानपर व्याख्या है । योग-मार्ग तथा सोज्य-मार्ग---

'योग-यागं' क्या है—इसे समझानेके लिये गीताकें 'योग-यागं' तथा उसके विशेषी 'सांख्य-यागं' इन दोनोंका वर्णन किया गथा है। किसी जातको समझनेके लिये उसके विशेषीको समझ लेना उस वालके यथार्थ-बोधमें सहायक होता है। सर्दको समझनेके लिये गर्भको समझने लिये गर्भको समझने लिये गर्भको समझने लिये गर्भको समझने लिये गोवाईको समझने लिये छोटेपनको समझना, अंचाईको समझने लिये नीवाईको समझना आवश्यक है। उस समय 'योग-मार्ग'का विशेषी मार्ग 'सांख्य-मार्ग' कहाता था। 'योग-मार्ग'का दूसरा गाम 'कर्मयोग' और 'सांख्य-मार्ग'का दूसरा नाम 'कर्म-संन्यास' था। गीतायें इन दोनों मार्गोका उल्लेख करते हुए लिखा है—

लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥

है अर्जुन! संसारमें दो ही मार्ग हैं—'ज्ञान-मार्ग' तथा 'जर्म-मार्ग'। 'ज्ञान-मार्ग'को 'संख्य-मार्ग' कहते हैं, 'कर्म-मार्ग'को 'योग-मार्ग' कहते हैं। यह नहीं कि श्रीकृष्ण महाराजके समय ही जीवन-पायनके दो मार्ग थे। तब तो थे ही, परन्तु तब पा अब, इन्हीं दो मार्गोंसे, इन्हीं दो दृष्टि-कोणोंसे मानव-समाजका निर्वाह होता है। उपनिषद्में भी तो निर्विकेताकी कथाका उल्लेख करते हुए इन्हीं दो मार्गोंका निर्देश किया गया है। गोताका कथान है कि इन दोनों मार्गोंमेंसे 'योग-मार्ग' हो उपादेय है, 'सांख्य-मार्ग' नहीं। 'सांख्य-मार्गी' कर्म-संन्यासका उपदेश देते हैं। उनका कहना है कि संसार निस्सार है, इसे सार समझकर कर्म करना दुःखका कारण है,

इसिलिये इसे निस्सार समझकर कर्मका परित्याग कर देना चाहिये, कुछ करना ही नहीं चाहिये, जब कुछ करेंगे नहीं तब दुःल कहां से होगा? अर्जुनको भी तो लड़नेके लिये कहा जा रहा था, लड़ो और सामाज्यको जीतकर राजा बनो। अर्जुनने कहा, यह संसार निस्सार है, जो आज हमारा भाई है वह कल हमारा चत्रु बनकर खड़ा हो जाता है, मैं इस संसारको पाकर बया करूंगा, इसे पानेके स्थानमें इसे छोड़ने-में हो मनुष्यका भला है। अर्जुन 'सांस्य-मार्ग'पर चल पड़ा था। अर्जुनको 'सांस्य-मार्ग'पर, 'कर्य-संन्यास'को राहपर कदम बढ़ाते देखकर शिक्टलने कहा, यह ग़लत रास्ता है, संसारको तरफ पीठ फेर देनेसे, कुछ भी कर्म न करनेसे दुनियाँका कोई व्यवहार नहीं चल सकता—

निह किवत् क्षणमि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् । कार्यते हायशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणः ।।

कर्म छोड़कर कौन रह सकता है ? कर्म करना तो हमारी प्रकृतिमें निहित है। हम चाहें, न चाहें, संसारमें हम आ पड़े हैं, इससे इन्कार किया नहीं जा सकता, कर्म किये बरौर रहा नहीं जा सकता। जगत् सत्य हों, असत्य हो, यथार्थ हो, मिथ्या हो—जब हम चारों तरफ संसारसे घिरे हैं तब कैसे हो सकता है कि इसे बिलकुल मिथ्या समझकर हम काम छोड़कर बेठ जायं ? परन्तु अगर काम करेंगे तो दुःख लगा रहेगा, इस दुःखसे छुटकारा कैसे होगा ? यह समस्या अर्जुनकी ही नहीं, प्रत्येक व्यक्तिकी है, प्रत्येक ऐसे व्यक्तिकी जो जीवनके प्रवन्तपर विचार करता है।

कर्म नहीं, कर्मके फलकी आशा छोडना निष्काम-कर्म है— श्रीकृष्ण महाराजने इस समस्याका गीतामें जो उत्तर दिया है वह आर्य-संस्कृतिका मानो बीज-संत्र है। गीता पूछती है, कर्म क्यों न करें, संसारसे नाता क्यों तोड़ दें ? इसिलये न, क्योंकि भनुष्य संसारमें लिप्त हो जाता है, कर्म भनुष्यको बांध लेता है। अगर यही बात है तब ऐसा उपाय क्यों न निकालें जिससे 'कर्म' तो हो जाय, क्योंकि कर्मके बगैर हम रह ही नहीं सकते, परन्तु कर्मसे उत्पन्न होनेवाला 'बन्धन' वैदा न हो, संसार भी बना रहे और संसार से होनेवाला लेप भी न हो, सांप भी मर जाय और लाठी भी न टूटे। गीताने आर्य-संस्कृतिके जिस रहस्यस्य सन्देशका वर्णन किया है, वह आर्य-संस्कृतिका बीज-संत्र यही है कि कर्म करते जाओ, परन्तु उसके बन्धनको मत पड़ने वो, संसारमें रहो, इसिलये रहो क्योंकि तुम इसे छोड़ना बाहो तब भी छोड़ नहीं सकते, परन्तु इसमें रहते हुए इसके भोक्ता बनकर रहो, इसके भोग्य बनकर मत रहो, जीवनके सरखेपर शरीर-ख्पी पूनी लेकर कर्मका सूत कातते जाओ, परन्तु उसमें गांठ मत पड़ने वो—यह विचारधारा है जिसका उपदेश श्रीकृष्णने अर्जुनको दिया है, इसीको गीताने 'कर्म-सोग' कहा है।

परन्तु क्या यह संभव है कि हम संसारमें रहें और उसमें लिग्त न हों, कर्म करें और कर्मका बन्धन न पड़ने हें ? आर्य-संस्कृतिके अध्यात्मवाद-का कहना है कि यह संभव ही नहीं है, यही जीवनका सही रास्ता है। कर्म करते हुए उसके बंधनको न पड़ने देना, संसारमें रहते हुए संसारसे सुमत रहना—इस मार्गका उल्लेख करते हुए गीताका कथन है—-

> कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्तवकर्मणि ।। योगस्यः कुष कर्माणि संगंत्यक्त्वा धनंजय । सिद्धयसिद्धयोः समो भृत्वा समत्वं योग उच्यते ।।

विहाय कामान् यः सर्वान् पुनांश्वरित निल्पृहः। निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति॥

कर्म करो, फलकी इच्छा मत करो । कर्मके फलकी कौन आशा नहीं करता ? हरेक करता है। वह आशा करना 'संग' कहाता है, 'सकाम-भाव' कहाता है, उस आशाका त्याग देना 'निस्संग-कर्म' है, 'निष्काम-भाव' है। हे अर्जुन ! तू कर्म कर, परन्तु निस्संग होकर, निष्काम होकर, निर्ह्मित होकर—वस, यही 'योग-मार्ग' है। निस्संग-कर्म करनेका परिणास यह होगा कि कर्ममें सिद्धि हो, असिद्धि हो, सफलता हो, अस-फलता हो, मनुष्यमें समता रहेगी, और समता रहेगी तो शांति रहेगी, दुःख नहीं होगा।

'कर्म-संन्यास' या 'सांख्य-मार्ग' तो सीधा-सावा उत्तर देता है—संसार असार है, इसमें कर्म क्या करना, इसिलये कर्मका झगड़ा छोड़ो, कर्म छूट जायगा, तो कर्म-जन्य दु:ल अपने-आप छूटेगा । इसके विपरीत, 'कर्म-मार्ग' या 'योग-मार्ग', यह कहता है कि संसार असार तो हं, परन्तु इसकी कत्तासे भी तो इन्कार नहीं किया जा सकता, संसार हं, तो कर्म छोड़े भी छूट नहीं सकता । कर्म नहीं छूट सकता, परन्तु हां, कर्मके साथ लगा हुआ कर्म-फल का जो मोह है, संग है, ममता है, कामना है, अहंकार है, मैंने किया अतः मुझे ऐसा फल मिले, वता फल मिले, यह भावना है—इसका त्याग किया जा सकता है । 'सांख्य-मार्ग' तथा 'योग-मार्ग'—दोनोंका उद्देश्य एक है, दोनों कर्मके बन्धनमें नहीं पड़ना चाहते—'सांख्ययोगी पृथ्यवालाः प्रवदन्ति न पंडिताः'—परन्तु 'सांख्य-मार्ग' कर्मके बन्धनको छोड़नेके लिये कर्मको ही छोड़ बैठता है, और 'योग-मार्ग'—बह मार्ग जिसका प्रारम्भ विवस्वान्के समयसे हुआ था, जो इक्ष्वकु और मनुका मार्ग

था, जो सञय-समयपर लुप्त होता रहा परन्तु आर्ध-संस्कृतिकी विचारधाराके वेगके कारण लुप्त होता-होता बार-बार प्रकट होता रहा, जिसका श्रीकृष्णने गीतामें उपदेश दिया-वह मार्भ जीवनके प्रति कियात्मक दृष्टिकोण लेकर कहता है कि कर्म मत छोड़ो, कर्म-फल-की आज्ञासे दःख होता है अतः उस आज्ञाको त्याग दो । जीवनमं कार्य करतेकी इस दृष्टिको, इस विचारधाराको निष्काम-कर्भ, निस्तंग-कर्ष, निर्मम-भाव, निर्मोह-भाव, निरहंकार-भाव कहा गया है। यह हो सकता है कि जिस व्यक्तिको कर्ममेंसे संग काट देनेके लिये कहा जाय वह संगको छोड़नेके बजाय कर्मको ही छोड़ बैठे, परन्तु जब हमने यह भली प्रकार जान लिया कि कर्स तो हमते छूट ही नहीं सकता--और यही बात श्रीकृष्णने अर्जुनको बार-वार समझानेका यत्न किया है-तव तो हमारे पास सिर्फ़ एक मार्ग रह जाता है, और वह है संगको, फलाशाको, मोहको, कर्म-फलके साथ आसिनतको छोड़ देना । श्रीकृष्ण महाराज इस बातको भली भांति समझते थे कि यदि संगको, आसिक्तको छोड़नेके लिये कहा जायगा तो मनुष्य कर्मसे ही उदासीन हो जायगा, उत्साहसे कार्य न करेगा, इसीलिये उन्होंने कहा--

> सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । कुर्योद्विद्वांस्तथासक्तिःचकीर्धुलींकसंग्रहुम् ।।

जैसे मूर्ज लोग कर्म-फलकी आशासे, अत्यन्त उत्साहसे किसी कार्य को करते हैं, वैसे विद्वान् लोग बिना कर्म-फलकी आशासे, उससे भी दुगुने उत्साहसे काममें जुटे रहते हैं। 'निस्संग-भाव' का यह परिणाम नहीं होना चाहिये कि कर्म करनेमें शिथिलसा आ जाय—तव तो 'योग-मार्ग' 'सांख्य-मार्ग' ही हो जायगा । काम तो मनुष्य हुगुने उत्साहसे करे, परन्तु काम करता हुआ ऐसे हो रहे मानो कुछ किया ही नहीं, किया और करके अलग हो गये, उससे चिपटकर न बैठ रहे— यही 'निष्काम-कर्म' है ।

निष्काय-कर्म असंभव नहीं, संभव है--

कर्म करते हुए उसके फलकी आज्ञा न करना कहनेमें सरल परन्तु करनेमें कठिन है। प्रत्येक व्यक्ति फलकी आज्ञाले काम करता है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम अपने भीतर फलकी आज्ञा न फरनेकी भावनाको, अनासक्तिको जन्म दे सकें? इसीका उत्तर देते हुए श्रीकृष्ण महाराजने कहा है कि जो लोग जीवनको यञ्जमय बना लेते हैं। वेश्यने-आप 'निष्काम-कर्म' करने लगते हैं। गीतामें लिखा है—

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ॥ यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुज्यन्ते सर्वकिन्धिषैः । भूजते ते त्वद्यं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥

जीवनको यज्ञ समझकर चलो । यज्ञका अभिप्राय है—'त्याग'। स्वार्थकी भावनाको छोड़ देना ही तो यज्ञ है। यज्ञ करते हुए मनुष्य अपनेको परमात्माको महान् शक्तिके सहारे छोड़ देता है। मैं कुछ नहीं, तू ही सब-कुछ है, मेरा कुछ नहीं, सब तेरा-ही-तेरा है—'इदल्ल मम'—यही भावना यज्ञको आधार-भूत भावना है, यही भावना यज्ञकों जगमगा उठती है। जो भावना यज्ञ में होती है वही भावना अगर जीवनके प्रत्येक कार्यमें अनुप्राणित कर दी जाय, तब तो प्रत्येक कार्य यज्ञ हो गया। यज्ञमय निःस्वार्थ

जीवन बितानेवालेको गीतामें 'आत्मरत'-'आत्मतृष्त'-'आत्मसंतुष्ट' कहा गया है—वह अपनेमें रमा हुआ है, आत्ममें भरा हुआ है, अपने आत्मामें सन्तुष्ट है। स्वार्थमय जीवन बितानेवालेको 'इंद्रियाराम' कहा गया है, वह इन्द्रियोंके साथ खेलता है, आत्मासे दूर भागता है। स्वार्थकी भावना-को छोड़कर निस्संग, निष्काम, निर्मोह कार्य करना आर्य-संस्कृतिका रहस्य-मय उपदेश है, उसका बीज-मन्त्र है, और जीवनकी गूड़तम समस्या-पर यही उसकी दार्शनिक विचारधारा है।

जीवनको यज्ञ समझना, अनासिक्तसे संसारमें रहना कोई अनहोनी बात नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवनके किसी-न-किसी पहलुमें निष्काम, निस्संग, निर्माह, निस्वार्थकी अवस्थाको अनुभव करता है। डाक्टर मरीजोंको दवाई देता है, कोई बच जाता है, कोई मर जाता है। जो मरीजा भर जाते हैं उनके लिये डाक्टरको फिसीने रोते नहीं देखा। डाक्टरोंके हाथों सैंकड़ों रोज मरते हैं, परन्तु सभी डाक्टर हंसते-खेलते देखें जाते हैं, उसी डाक्टरके घर यदि उसका बालक मर जाय तो वह अपने-को संभाल नहीं सकता, बिलख-बिलखकर रोने लगता है। जो बुद्धि वह दूसरेके लिये धारण कर सकता है वह अपने घरके लिये क्यों नहीं धारण कर सकता ? उसमें निष्काम-भावका, अनासिवतका बीज है, तभी तो वह अपने हाथसे बीनारोंको मरते देखकर भी यह कहकर कि मुझसे जो-कुछ हो सकता था मैंने किया, बिना रोये-धोये अपने काममें जुट जाता है। इसी निष्काम-भावनाको जीवनमें व्यापक बनानेसे जीवन यज्ञमय हो जाता है। एक देवीका पति मर गया, दूसरी देवियां आकर उसे समझाती हैं, सब आकर कह जाती ह, जीवनमें हरेकको किसी-न-किसी दिन यह दिन देखना है, इसलिये चिलको संभालो, अपनेको विचलित मत होने दो, परन्तु उनके लिये जब यही दिन आता है, तब वे भी अपनेको संभाल नहीं

पातीं, विचलित हो उठती हैं । वे दूसरेसे निस्संगता, निष्कामता, अना-सक्तिकी आशा करती हैं, तो उनसे भी तो वही आशा की जा सकती है। एक व्यापारीका माल लट गया, हम उसे जाकर समझाते हैं, लेकिन अपने मालके लुट जानेपर हमारी भी वही दशा हो जाती है। यह सब क्यों होता है ? यह इसलिये कि जब हम दृ:खी नहीं होते तब तो हमने निष्कामता, निस्संग-भाव धारण किया होता है, जब दु:खी होते हैं तब सकामता, संग-भाव धारण किया होता है । दुनियाँमें रहते हुए दुनियाँसे अलग रहना, कर्म करते हुए भी मानो कर्म न करना, जालमें फंसते हुए भी जालको काटते जाना, पानीयें गोता लगाकर भी--'पद्भपत्रशिवास्भसा'--पानीमें न भीजना--यह कृष्ण महाराजका वताया हुआ जीवनका गुर है, आर्थ-संस्कृतिका मूल-तंत्र है। इस प्रकार की भावनाका उदय जीवनमें यज्ञ-वृत्ति धारण करनेसे होता है, स्वार्थसे नहीं, परार्थसे होता है, भोग-भावले नहीं, त्याग-बुद्धिसे होता है। यजभें बार-यार जो 'स्वाहा' शब्दका उच्चारण किया जाता है उसका भी पही अभिप्राय है। स्वाहा शब्द 'ओहाक् त्यागे' घातुसे निष्पन्न हुआ है। 'स्वाहा', अर्थात् 'त्याग'-- 'इवन्न मम'-- यह मेरा नहीं, भगवान्-का है ! जो अपने सब-कुछ कियेको यज्ञको भावनासे 'स्वाहा'का उच्चारण कर, भगवान्के चरणोंमें भेंट कर देता है, वह खेलाग हो जाता है, बेदारा हो जाला है, और उसके कर्ममेंसे मनुष्यको दुःख पहुंचाने-वाला शंगका कांटा निकल जाता है। भगवान्के चरणोंसे सब कमींकी भेंट चढालेका उपवेश वेते हुए गीतामें लिखा है—

> तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर । असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूर्वः ॥

मिव सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याच्यात्मचेतसा । निराशीर्निमंमो भूत्वा युद्धयस्य विगतज्वरः ॥

हे अर्जुन ! असदत होकर, और यह सोचकर कि कर्म तुझे करना है, फल भगवान्के अपित करना हैं, जीवन-क्षेत्रमें कदम बढ़ायें जा। याद रख, सकाम-भावना एक ज्यर है, बुखार है। धिगतज्वर होकर काम कर। सकाम-भावना एक ज्यर है तभी तो अनुबूल फल न मिलने-पर मनुष्य विकित्त हो जाता है, अधीर हो जाता है। इस ज्यरसे मुक्त होनेका उपाय एक ही है, और वह है 'निष्काम-भावना'से कर्म करना, निष्कर्मण्यताके स्थानमें जीवनमें निष्कामताको उत्पन्न करना।

फलकी आशा क्यों न करें ? —

इस प्रकरणमें यह प्रक्रम खड़ा होना स्वाभाविक है कि जब हम कर्म करते हैं तब फलकी आज्ञा क्यों न करें? क्या सिर्फ़ इसिल्ये कि अनुकूल फल नहीं होगा, तो हमें दुःख होगा? सिर्फ़ उस दुःखसे बचनेके लिये? यह तो कायरता है। फलकी आज्ञा न करनेका सिर्फ़ व्यावहारिक नहीं, कोई दार्जनिक आधार भी होना चाहिये। वह दार्जनिक आधार क्या है? फलकी आज्ञा न करने का यह अभिप्राय नहीं है कि हमारे कर्मका फल ही नहीं मिलेगा। इसका आज्ञाय सिर्फ़ इतना है कि जो भी फल थिलेगा, यह चक्ररी नहीं कि वह हमारी इच्छाके अनुकूल ही हो। फल हमारे अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी। फलकी अनुकूलता-प्रतिकूलता-पर ही मनुष्य सुखी-दुःखी होता है। परन्तु सोचनेकी बात तो यह है कि कर्म करना तो अपने हाथमें है, फल तो अपने हाथमें नहीं है। फल किसी और राक्तिके हाथमें है। फिर, जो चीज अपने हाथमें नहीं है, उसके लिये हम क्यों सुखी हो, क्यों दुःखी हों, और क्यों उसके साथ हम अपना

ऐसा नाता जोड़ें जिससे ऐसा प्रतीत होने लगे कि वह अपने हाथकी चीज है। किशी कर्यके फल उत्पन्न होनेमें एक कारण नहीं, शैंकड़ों कारण हो सकते हैं। संसार कितना विज्ञाल है, उसमें दितने कारण मिलकर किसी कार्यकी उत्पन्न करनेमें सहायक होते होंगे । कुछ कारणांका हमें जान है, कुछका नहीं। इस विशाल विश्वमें हमीं तो नहीं, लाखों-करोडों प्राणी हैं। सभीको सम्मुख रखकर ही तो विश्वकी विशाल-दृष्टिसे काम हो रहा होगा, हलारी दृष्टिले ही तो विश्वका चक्त नहीं चल रहा । विश्वका संचालन करनेवाली दृष्टि समन्वयात्मक दृष्टि है, उसमें छोटे-से-छोटेसे लेकर बड़े-से-बड़े तक सभी प्राणी समा जाते हैं। हो सकता है, किसी औरके दृष्टिकोणसे हमारी इच्छा, और हमारे दृष्टिकोणसे किसी और-की इच्छा कट जाती हो, परन्तु यह जोड़-तोड़ हमारे बसकी चीज तो नहीं, यह तो उसीके बसकी है जिसके बहीखातेमें हम सबका हिसाब दर्ज है। ऐसी अवस्थामें संभव मार्ग सिर्फ़ यह रह जाता है कि हम अपना कार्य करते चलें, और 'इदझ मम' यहकर 'फल' को विश्वात्माके चरणों-में रख दें, हम अपनी संकृचित दृष्टिसे न देखकर विश्वातमाकी विशास वृष्टिसे देखें। इसी भावको प्रकट करनेके लिये श्रीकृष्णने गीतासें अर्जुन-को विराट-स्वरूपका दर्शन कराया है।

### विराट्-स्त्ररूप के दर्शन--

विराट्-स्वरूपके दर्शन करानेका यह अभिप्राय नहीं है कि कृष्ण महाराजने मुंह खोला और उनकी वाढ़ों में कहीं रथ फंस रहे थे, कहीं भीष्म-द्रोण अटक रहे थे। विश्वके संचालनमें जिस विशाल-दृष्टिसे काम हो रहा है, जिस प्रकार करोड़ों प्राणियोंके कर्मोंका समन्वय हो रहा है, उसीकी तरफ़ संकेत करके अर्जुनको कहा गया— पस्य मे पार्थ रूपाणि सतकोऽथसहस्रकाः। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाञ्चतीनि च॥

संसारके संचालनमें जिय सैकड़ों, हजारों वृध्यिकोणोंका, नाला तथा विविध कारणोंका समन्वय करना पड़ता है, उसे जानलेके बाद कीई व्यक्ति अपनेको केन्द्र मानकर बात न करेगा, इसलिये श्रीकृष्ण महाराज- ने अर्जुनकी आंखें खोलों, और उसे 'विराट्-स्वरूप' का दर्शन कराया। अर्जुनको मानो दीखने लगा कि कर्म-चक्तमें पड़कर भीष्म, ब्रोण, सूतपुत्र, राजे-महाराजे विश्वके नियायकको मानो दंख्नामें पिसते चले जा रहे हैं। अर्जुनको जो संकुचित वृध्यि थीं, जिससे वह किसीको भाई, किसीको मतीजा, किसीको चचा और किसीको ताङ समझे बैडा था, और जो-कुछ होने जा रहा था उसे देखकर आंसू वहा रहा था, वह विशाल वृध्यमें परिणत हो गयी, और उसे मानो दोखने लगा कि कभकि चक्रको विषय चलाने जा रहा है। इसी भावको गीतामें यूं कहा है—

कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः । ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु गोधाः ॥

उस समय जो पापका प्रचण्ड वेग उठ खड़ा हुआ था उसका विश्वके संचालकको नाश तो करना ही था। अर्जुन कितना ही रोता, इस पापका, अव्यवस्थाका अन्त-समय आ गया था। श्रीकृष्णने अर्जुनका ज्ञान-नेत्र खोलकर उसे कार्य-कारणके अखंड, निर्वय, निर्मस नियमका संचालन दिखाकर मनुष्यकी संकुचित दृष्टिके स्थानपर विश्वकी विशाल दृष्टि-का दर्शन करा दिया। अर्जुनको समझ पड़ गया कि वह तो इस सम्पूर्ण काण्डमं निमित्त-मात्र होगा, उसके विना भी सब-कुछ होकर रहेगा। विद्य-नियामक शिक्तके इस 'विराट्-रूप'के दर्शन करते ही अर्जुनके सन्देह दूर हो गये और 'निष्काम-कर्म'का संदेश उसके भीतर इतना घर कर गया कि वह भीवता और क्लीवता छोड़कर, संसारकी असारता देखकर उससे भागनेके स्थानपर वीर-पुरुषकी तरह युद्धके लिये उटकर खड़ा हो गया। अब उसे ऐसा अनुभव होने लगा मानो कर्ममें तन-मनसे लगे होनेपर भी वह कुछ नहीं कर रहा। गीतामें इस मनोभावको प्रकट करते हुए लिखा है—

यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पर्वाजताः । ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तसाहुः पंडितं बुधाः ॥ त्यम्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः । कर्मण्यभित्रवृत्तोऽपि नैव किचित्करोति सः ॥

जो कर्म करता है, परन्तु कामनासे नहीं करता, जो ज्ञानकी अग्निसे 'कमं' के अन्तिनिहत 'कामना' को दग्ध कर देता है, जला देता है, जो कर्म- के फलकी भावनाको, संगको, मोहको, आसिवतको छोड़ देता है, उसका आत्मा सदा तृप्त रहता है, उसे किसी दूसरेका आश्रय, सहारा ढूंढ़नेकी आवश्यकता नहीं रहती। वह कर्म करता है, परन्तु दिन-रात सब-कुछ करते हुए भी मानो कुछ नहीं करता।

सिवयां बीत गयीं जब अर्जुनको श्रीकृष्णने आर्य-संस्कृतिका यह संवेश सुनाया था। अर्जुनके जीवन-रूपी रथका संचालन श्रीकृष्ण महाराजने सारिथ बनकर किया था। सारिथका काम रथका चलानामात्र नहीं, परन्तु ठीक रास्तेसे रथका चलाना है। सारिथ रास्ता दिखानेवाला होता है, पथ-प्रदर्शक होता है। आज हम भी अपनेको अर्जुनकी स्थितिमें रखसकते हैं। जीवनमें समय-समयपर सबके सम्मुख द्विविधाकी-

सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्जुनके सम्मुख जब युद्धका सम्पूर्ण कुछ आया, तो वह जिचलित हो उठा । इस युद्धका कल क्या होगा ? हार होगी, जीत होगी ? इस संग्रायमें पड़ंू, न पड़ं ? अपने प्रतिदिनके भिलने-वालोंसे लड़्ं, न लड़्ं ? क्या हमारे जीवनमें भी ऐसी स्थिति प्रायः नहीं उपस्थित हो जाती ? हम उन लोगोंका साथ देते हैं जिनका साथ हमें नहीं देना चाहिये, इसलिये कि वे हमारे वित्र हैं, भिलने-जुलनेवाले हैं। हम उनते लड़ाई मोल लेना नहीं चाहते, इसलिये नहीं चाहते कि हमें सन्देह होता है कि हम जीतेंगे, या हारेंगे ! गीतामें दिया गया श्रीकृष्णका सन्देश कहता है--'ऐ आजके नीजवान अर्जुन ! भगवान्के यिराट् स्वरूप-का बर्शन कर, अपनी संकृचित दृष्टिसे मत देख । पाप ज्यों-ज्यों बहुता है, त्यों-त्यों उसके विनाशका समय निकट आता जाता है। यह तो नष्ट होकर रहेगा, फिर तूं ही इसके विनाशमें पहल क्यों नहीं करता ? क्या नुझे यह दिविधा है, यह घबराहट है कि नुझे सफलता मिलेगी, या न मिलेगी ? देख, तेरा यह सोचना बेकार है, तू 'निष्काप-भाव' से अपना फर्सव्य पालन किये जा, और फलको भेंटके रूपमें भगवानके चरणीं-में चढ़ा दे।' अर्जुन चले गये, श्रीकृष्ण चले गये, परन्तु श्रीकृष्णने जिस जाहू-से अर्जुनको दुविया, उसकी क्लीवता, उसकी कायरताको दूर किया था वह आज भी गीताके उपदेशके रूपमें मौजूद है, और जिस समय भी किसी नवयुवकमें दुविधा या कायरताके विचारका उदय उसी समय उसे दूर करनेवाले 'निष्काम-कर्म'के उदाल विचार-की गूंज गीताके पन्ने-पन्नेसे उठती हुई सुनाई पड़ सकती है। गीताके पन्ने-पन्नेसे गूंजनेवाला आर्य-संस्कृतिका यह सन्देश जबतक सूर्य और चन्द्र रहेंगे तवतक अमर रहेगा। यह सन्देश आर्य-संस्कृतिके मूल-तत्त्वोंमें से एक सबसे महान् तत्त्व है।

## [8]

# कर्मका लिद्धान्त

अपने देशके प्रचलित कथानकोंके अनुसार मनुष्य-देह चौरासी लाख योनिखोंके बाद मिलता है। एक अन्धेका दृष्टान्त दिया जाता है जो चौरासी लाख दरवाजोंवाली घुमरघेरीके भीतर उसकी दीवारके साथ-साथ बाहर निकलनेका रास्ता टटोल रहा है। इसमें केवल एक दरवाजा खुला है, बाकी सब रास्ते बन्द हैं, परन्तु जब वह अन्धा हाथसे टटोलता-टटोलता खुले दरवाजेके समीप पहुंचता है, तो उसे जोरकी खुजली उठती है, और वह आगे निकल जाता है, और फिर चौरासी लाख दरवाजोंको खटखटानेके फेरमें पड़ जाता है। पशु-पक्षियोंको मिन्न-िक्त घोनियां वे बन्द दरवाजे हैं जिनमेंसे आत्म-तत्त्व बाहर निकलकर स्वतंत्र होनेका यत्न करता है, परन्तु इनमेंसे निकल नहीं सकता, मनुष्यकी घोनि खुला दरवाजा है, इसपर पहुंचकर यह आत्मा अपने बन्धनोंको काटकर स्वतंत्र हो सकता है, परन्तु काम-कोध-लोभ-मोहको खुलली उसका ध्यान दूसरी तरफ़ खींच देती है, और वह फिर जन्म-जन्मान्तरोंके इसी चक्रमें फिरता हुआ बाहर निकलनेका रास्ता टटोला करता है।

जिन लोगोंने ह्यारे समाजके एक-एक शोंपड़ेतक ऐसे कथानकोंकी पहुं-त्राया था उन्होंने चौराती लाख योनियोंकी गिनती नहीं की थी, मनुष्य-देहके महत्त्वको समझानेके लिये ऐसे कथानकोंको रचा था। वे लोग मानव-जीवनको एक खिलवाड़ नहीं समझते थे, एक समस्या समझते थे, उनका कथन था कि मनुष्य-योनि बड़ी दुर्लभ हं, उसे पाकर उसे हाथसे मूंही निकल जाने देना सूर्वताकी पराकाष्ठा है।

#### कमं तथा कार्य-कारणका नियम----

इस सारे लम्बे-चौड़े चकमें पड़ जानेका कारण क्या है? उनका कहना था कि इसका कारण है— 'कमें'। परन्तु यह 'कमें' क्या वस्तु हैं? भौतिक-जगत्का आधार-भूत नियम कार्य-कारणका नियम है— इसे सब-कोई जानता है। कोई कार्य ऐसा नहीं हो सकता जिसका कारण नहीं, न कोई कारण ही ऐसा हो सकता है जिसका कोई कार्य नहीं। जिस कार्यका कारण नहीं वह कार्य नहीं, जिस कारण का कार्य नहीं वह कारण नहीं। यही कार्य-कारणका नियम जब भौतिक-जगत्के स्थानमें आध्यात्मिक-जगत्में काम कर रहा होता है तब इसे 'कर्मका सिद्धान्त' कहते हैं। कार्य-कारणके भौतिक-नियमका आध्यात्मिक-रूप ही कर्म है।

कार्य-कारणका नियम भौतिक-जगत्का एक अटल नियम है। कारण उपस्थित होगा, तो कार्य होकर रहेगा। एक सुन्दर दो मासका बच्चा पाला पड़ते हुए नंगा बाहर पड़ा रह गया। उसे सर्दी लग ही जायगी, सर्दी इस बातकी पर्वा नहीं करेगी कि बच्चा छोटा-सा है, दो मासका ही है, सुन्दर है, माता-पिताकी भूलते बाहर रह गया है, उसका अपना कोई दोष नहीं है। कुछ नहीं—किसी बातकी रियायत नहीं,

कारण उपस्थित हुआ है, कार्य होगा—अवश्य होगा, किसी तरह की ननु-नचकी सुनवाई नहीं होगी। पत्थरसे टक्कर होगी तो चोट लगेगी, अगमें हाथ पड़ेगा तो झुलस जायगा, पानीमें कपड़ा गिरेगा तो गीला अवश्य होगा—यह निर्दय, निर्मम कार्य-कारणका नियम दिश्वका संचालन कर रहा है। इस नियमसे ही सूर्य उदय होता है, चन्द्र अपनी रिश्मयोंका विस्तार करता है, पृथिबी अपनी परिषिपर घूमती है, समुद्रमें ज्यार-भाटा आता है। 'अवश्यंभाविता' कार्य-कारणके नियमकी आत्मा है— कारणका कार्य अवश्यंभावी है, उसे टाला नहीं जा सकता।

'अवश्यंभाविता'के साथ-साथ कार्य-कारणका नियम एक 'चक्र'-में चलता चला जाता है। कारण कार्यको उत्पन्न करता है, वह कार्य फिर कारण बन जाता है, अपनेसे अगले कार्यको उत्पन्न कर देता है—-ऑर इस प्रकार प्रत्येक कारण अपनेसे पिछलेका कार्य और अगलेका कारण बनता चला जाता है, और यह प्रवाह सृष्टिका अनन्त-प्रवाह बन जाता है। बीज वृक्षको उत्पन्न करता है, वही वृक्ष फिर बीजको उत्पन्न कर देता है, वह बीज अगले वृक्षको जन्म देता है, और यह परम्परा अनन्तकी ओर मुख किये आगे-ही-आगे बढ़ती चली जाती है।

## कर्ममें 'अवश्यंभाविता' तथा 'चक्रपना'--

क्योंकि 'कर्म'का सिद्धान्त 'कार्य-कारण'का ही सिद्धान्त है, इसलियें कर्ममें भी कार्य-कारणकी दोनों वार्ते—'अवश्यंभाविता' तथा 'चक्रपना' पायी जाती है। प्रत्येक कर्मका फल अवश्य भोगना पड़ता है—यह 'अवश्यंभाविता' है, प्रत्येक कर्मका फल, फल न रहकर, स्वयं एक कर्म बन जाता है, ऐसा कर्म जिसका फिर आगे फल मिलता है—यह 'चक' है। कर्मका 'चक' कैसे चलता है ? हमें किसीने मारा। उसका हमें यह

सारना या 'फल' हैं, या 'कर्म' है, या 'कार्य' है, या 'कारण' है । अर्थात्, वा तो यह किसी पिछले कर्मका हमें 'फल' मिला है, या जिसने हमें सारा उसने एक नया 'कर्म' किया, एक नया कारण उत्पन्न किया जिसका उसे आगे फल मिलना है। अगर हमें 'फल' मिला है तो यह किसी कारणका 'कार्य' है, और अगर हम थप्पड़ खाकर चुप रह जायं, गुस्सातक न करें, तो यह 'फल' ज्ञान्त हो जाय, और अगली कार्य-कारण-परंपराको खड़ा न करे। परन्तु ऐसा नहीं होता। हमें किसीने मारा, इसलिये हम उसका वदला अवहम लेंगे, सीधे थप्पड़का जवाब थप्पड़से न दे सकेंगे, तो दूसरे किसी उपायकी सोचेंगे, और कुछ नहीं, तो बैठे-बैठे मनमें ही संकल्प-विकल्पोंका ताना-बाना बुनेंगे । नतीजा यह होगा कि अगर यह 'फल' था, हुआरे ही कर्मीका परिणान था, किसी पिछले कारणका 'कार्य' था, तो भी यह सिर्फ़ 'कार्य' या 'फल्व' न रहकर फिर कारण वन जाता है, और अगले चक्रको चला देता है। और, अगर यह हमारे किसी पिछले कर्मका फल नहीं था, एक नया कारण था, जिसने हमें थप्पड़ मारा उसने एक नया सिलिसिला शुरू किया था, तब तो कार्य-कारणके नियमके अनुसार उसे इसका फल मिलना ही है—इससे भी चकका चल पड़ना स्वामाविक ही हैं। हर हालतमें, प्रत्येक 'कर्म'—चाहे वह कारण हो, चाहे कार्य--एक चनको चला देता है, और प्रत्येक कर्म पिछले कर्मका कार्य और अगलेका कारण बनता चला जाता है। इस प्रकार यह 'आत्म-तत्त्व' कमेंकि एक ऐसे जालमें वंध जाता है जिसमेंसे निकलनेका कोई उपाय नहीं सूझता। इसमेंसे निकलनेका हर झटका एक दूसरी गांठ बांघ देता है, और जिलनी गाठें खुलती जाती हैं उतनी ही नयी गांठें पड़ती जाती हैं। 'कर्मका चक्र' तथा 'शाग्य'--

'कार्य-कारण'के अटल नियममेंसे बच निकलनेका कोई रास्ता नहीं, तो

क्या 'कर्स'के बन्धनोंसे बच निकलनेका भी कोई रास्ता नहीं ? तब तो जो-कुछ हो रहा है---टीक हो या गलत--ऐसा होना ही है, कुछ टल नहीं सकता, जो-कुछ हो रहा है वह कर्मीका फल है, जो-कुछ होगा वह कर्मीका फल होगा, हम इसमें क्या कर सफते हैं ? अगर बुरा हो रहा है तब भी हमारे बसका नहीं, अगर अच्छा हो रहा है तब भी हमारे बसका नहीं । कार्य-कारण-के अटल नियमकी तरह कर्मका अटल नियम काम करेगा, हम चाहेंगे तब भी करेगा, न चाहेंगे, उल्टा चाहेंगे, तब भी करेगा। इसीकी आम बोलचालकी भाषामें 'कर्मोंका लेखा', 'प्रारब्व', 'भाग्य', 'दैव' आदि शब्दोंसे पुकारा जाता है। अगर कार्य-कारणका नियम ही आध्यादिनक-जगत्में कर्म-का सिद्धान्त है, तो जैसे कार्य-कारणके नियममें 'अवद्यंभाविता' और 'चन्नता' है, वैसे कर्ममें भी अवश्यंभाविता और वजना होना आवश्यक हैं --यही 'प्रारब्ध' है, 'भाग्य' है, 'दैव' है। अच्छा-बुरा जो-बुछ हो रहा है वह कार्य-कारणका विस्तार है, पिछले कारण ऐसे थे जिनसे वर्तमान कार्य ही उत्पन्न हो सकते थे, दूसरे नहीं, इस समयके कार्यीसे ऐसे कारण बन रहे हैं जिनसे आगे होनेवाले कार्य ही उत्पन्न हो सकते हैं, दूसरे नहीं। कर्मी-के सिद्धान्तको मानकर चलनेका यह भयंकर परिणाम सागने आ खड़ा होता है । आत्म-तत्त्वकी स्वतन्त्रता-वह स्वतन्त्रता जिसके लिये हम क्षण-क्षण तरसते हैं, जिसके लिये जातियां और देश संदियोंतक जीवन-मरणका युद्ध किया करती हैं--वह स्वतन्त्रता एक मरु-मरीचिकाकी तरह कभी हाथमें न आनेवाली बस्तु हो जाती है। 'पुरुषार्थ' के स्थानमें 'भाग्य' एक लम्बा-चौड़ा लेखा लेकर हमारे सामने आ खड़ा होता है।

कर्म तथा वर्तमान विज्ञान--

इस उलझनमेंसे निकलनेका क्या रास्ता है ? सबसे आसान रास्ता तो

वह है कि कर्षके तिद्धान्तको ही न मानें। कर्मको कार्य-कारणका ही एक रूप नानमेते ही तो पूर्वजन्त और पुनर्जन्त मानना पड़ता है, इन्हें माननेते कर्मीकी उल्जन उठ खडी होती है। यह न मानकर इतना ही भानें कि जो-कुछ हो रहा हं इस जन्ममें हो रहा है। हम पैदा हए---माता-पिताके रज-वीर्यके द्वारा उनके तथा 'वंज-परंपरा' (Heredity) के संस्कारी को लेकर जन्म, उसके बाद जैसी 'परिस्थिति' (Environment) में रहे उसके अनुसार वने या विगड़े, अन्तर्ने समाप्त हो गये। न पिछला सिलसिला, न अगला सिलसिला, यहींकी कहानी यहीं सभाप्त हो गयी । वर्तमान विज्ञान यही वानता है। परन्तु क्या ऐसा हो सकता है ? क्या विज्ञान कार्य-कारणके नियमको छोड़ सकता है ? जो विज्ञान अभावसे भावका उत्पक्ष होना, और भावका अभावमें चला जाना नहीं मामता, वह चेतनाके इस जन्मनें एकाएक, अकारण उत्पन्न होने, और एकाएक समाप्त हो जानेको कैसे मान सकता है ? परन्तु पत्रा पूर्वजन्म और पुनर्जन्मको न मानना चेतनाका अकारण उत्पन्न होना और अकारण ही नष्ट हो जाना नहीं है ? विज्ञान, जिसका आधार ही कार्य-कारणका नियम है, विज्ञान कहाता हुआ कर्मके उस सिद्धान्तसे कैसे इन्कार कर सकता है, जो अगर कुछ है तो कार्य-करणका ही नियम है, और कुछ नहीं है। यह कैसे हो सकता है कि 'बेतना'-जैसी एक महान्, अद्वितीय, विलक्षण सत्ता उत्पन्न हो जाय, और उसका पीछे कोई निज्ञानतक न हो, यह 'चेतना' इस जीवनमें कुछ देए-तक अवनी भलक दिखाकर एकाएक आँखोंसे ओक्नल हो जाय, और आगे उतका अता-पता न हो ? यहीं होना और यहीं समाप्त हो जाना असंभव है, तभी संभव है अगर काय-कारणका नियम न हो। इसके अतिरिक्त इस विचारम भी 'स्वतंत्रता' कहां है ? 'वंशपरंपरा' और 'परिस्थित' ही तो हमें बनाती हैं। इस विचारमें, अवैज्ञानिक तौरसे कार्य-कारणके

नियमको तिलांजिल देकर, यह माना जाता है कि पिछले जन्मके कर्म नहीं हैं, कर्म इस जन्मके आगे भी नहीं हैं। इस जन्ममें वंज्ञ-परम्परा के--माता-पिताके ही नहीं, पितामह, प्रपितामह और पिछली सभी पीढियोंके संस्कारों में बंधकर पैदा होना, और इस जन्ममें भी परिस्थितियोंका ही दास बने रहना, परिस्थितिको अपने अनुकुल बनानेके स्थानमें परिस्थिति-के थरेड़े खाकर जैसा वह बनाये बैसा बन जाना—इस विचारमें तो यह माना जाता है। इसमें आत्माकी स्वतन्त्रता कहां रही, पूरवार्थ कहां रहा ? अगर विछित्रे जन्मके 'कर्म' इस जन्मके कारण नहीं है, तो जीवन प्रारंभ करते ही हम सबमें इतनी विषयता वयों ? अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं ! इसका उत्तर आधुनिक विज्ञानके पंडित 'वंश-परंपरा' और 'परिस्थिति'से देते हैं। माता-पिताके रज-वीर्यकी भिन्नता. और जिन भिन्न-भिन्न परिस्थितियोंमें वे अपनी सन्तानोंको रखते है उससे प्राणी-प्राणीमें भेद उत्पन्न हो जाता है। इसका अभिप्राय तो यह हुआ कि हमने कुछ नहीं किया, माता-पिताने किया, और उनके किये का फल उन्हें मिलने के स्थानमें हमें मिला। माता-पिताके अच्छे-बुरे कामोंका फल माता-पिताको मिलन। चाहिये, या हमें ? प्रश्नोंका प्रश्न, महान् प्रश्न, वह प्रश्न जिसका 'बंशपरंपरा' तथा 'परिस्थित'का नाम लेनेवाले विज्ञानके पास कोई उत्तर नहीं है, यह है कि हमने क्या किया था जो हमें ऐसे माता-पिताके साथ बांच दिया गया जिनके रज-बीर्यमें रोगके कीटाण थे, जो हमें अच्छी परिस्थितियों में नहीं रख सकते थे ? इसका उत्तर इसके सिवाय क्या दिया जा सकता है कि हम तो है ही नहीं--यह 'हम' एक आकिस्मक घटना है, हम आकस्मिक रूपमें ही उत्पन्न हो गये, और आकस्मिक रूपमें ही समाप्त हो जायेंगे। परन्तु कार्य-कारणका अटल नियम माननेवाले विज्ञानके यहां तो आकस्मिक कुछ है ही नहीं। ऐसी अवस्थामें 'वंशपरंपरा' और

'शरिस्थित' मान लेनेसे ही जन्मकी प्रारंभिक विषमताओं को आकर्त्मिक, अकारण मानना पड़ता है। इसके अितरिक्त अच्छे माता-िपताकी बुरी संतान, बुरे माता-िपताकी अच्छी संतान, उत्तम-से-उत्तम परिस्थितिमें नीच-से-नीच व्यक्ति, नीच-से-नीच परिस्थितिमें उत्तम-से-उत्तम व्यक्ति स्वों पैदा हो जाते हैं? फिर, अन्तमें, यह सारा लेखा एकदम समान्त हो जाता है। ऐसा क्यों? हरेक वही-खाता जब शुरू होता है, तो कुछ एकम लेकर शुरू होता है, हर दिनके जोड़में कुछ लेना, कुछ देना वना रहता है, सालके बाद जब दूसरी बही खोली जाती है तब पिछलीका लेना-देना अंकित करके हिसाब आगे चलता है। क्या जीवनकी बही बिना किसी हिसाबके है? यह बिना लेने-देनेके शुरू हो जाती है, बिना लेखा पूरा किये समान्त हो जाती है? ऐसा कैसे हो सकता है?—नहीं हो सकता, बिजान भी जबतक कार्य-कारणके नियमपर स्थित है आर्य-संस्कृतिके कर्षके सिद्धान्त-से इन्कार नहीं कर सकता।

#### कर्म तथा मतमतान्तर--

यहूवी, ईसाई तथा मुसल्मान कमेंके सिद्धान्तको अटल रूपसे नहीं मानते । उनका कहना है कि इस जन्ममें परमात्माने आत्माको पैदा कर दिया। उनके कमेंकि कारण पैदा कर दिया, या यूंही पैदा कर दिया—इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं। इस जन्ममें अच्छे कमें करनेवाले स्वर्ग चले जायेंगे, बुरे कमें करनेवाले नरक चले जायेंगे। वे वर्तमान बैज्ञानिकोंकी तरह जीवनका आकस्मिक उत्पन्न होना तो मानते हैं—भले ही परमात्माने उत्पन्न किया हो, हुआ तो यूं ही, बिना हमारी जिम्मेदारीके—परन्तु वर्तमान वैज्ञानिकोंकी तरह इस सब हिसाब-कितावको अकारण राख करके चल देना नहीं मानते। इस जन्मके कमोंका फल स्वर्ग या नरक मानते हैं, और

स्वर्ग-नरकको अनन्त मानते हैं ? परन्तु इस जन्मके थोड़े-से, सान्त कर्नोका अनन्त फल कैसे हो सकता है ? हमने इस जन्ममें कुछ अच्छे काम किये, कुछ तुरे किये। अगर अच्छे बुरोंकी अपेक्षा कुछ ही ज्यादा हो गये, तो हुनें सदाके लिये स्वर्ग मिल गया, अगर कुछ कम रह गये, तो सदाके लिये नरकर्ने धकेल विथे गये-यह विचार कार्य-कारणके नियमके विपरीत है। कर्मका सिद्धान्त अगर ठीक है, तो पूर्व-जन्म भी शानना पढ़ता है, पुनर्जन्म भी मानना पड़ता है। यह तो हमें दीख रहा है कि अगर कार्य-कारणका नियम एक सत्य-नियम है, तो कर्नोंका लेखा भी एक अभिट लेखा है, यह हिसाव पीछेंसे चला आता है, इस जन्मभें यह हमारे हाथमें आ जाता है, और जब इस जन्ममें हम जीवनकी इस बहीको बन्द करते हैं तो आगे कहीं इसी लेन-वेनसे अगला हिसाब शुरू करते हैं, इसी हिसाबसे बंधे रहते हैं। और कोई कल्पना कार्य-कारणके नियमको छोड़कर ही की जा सकती है, इसके विना नहीं। कर्मके सिद्धान्तका आधारभृत तत्त्व यह है कि कर्मका फल अवश्य जिलता है। यनुष्यकी सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि वह कर्म तो कर लेता है, परन्तु अगर उसका कड़वा फल मिले तो उससे बचना चाहता है। मनकी इसी कमजोरीके कारण फलसे बचनेके मनुष्य अनेक उपाय डूंढता है। कोई कहता है, मन्दिरमें जाओ, मस्जिदमें जाओ, गिर्जेमें जाओ, यहां बुबकी लगाओ, वहां गीता लगाओ, इसमें यकीन लाओ, उसकी दान दो--इस उपायसे, उस उपायसे कर्म अपना फल नहीं देगा, परन्तु ये सब मन्ष्यके जनकी कमजोरी है, ये सब समस्याका हल करनेके नहीं, समस्यासे बचनेके प्रयत्न हैं।

भाग्य अथवा पुरुषार्थ-एक समस्या-

तो फिर वही प्रश्न जहां-का-तहां उठ खड़ा होता है। क्या हम प्रार-व्यसे, दैवसे, भाग्यसे, पिछले कर्मोते इस प्रकार जकड़े हुए हैं कि इनकी 'अवश्यंभाविता' और इनके 'चक'मेंसे निकल ही नहीं सकते, जो होना है वह होना ही है, मस्तकमें जो रेका खिच गथी वह अमिट है—'भवितव्यता यलीयसी'—या जीवनमें पुरुषार्थको, स्वतन्त्रताको भी कोई स्थान है, हम तथा पुछ भी कर सकते हैं ? आर्य-संस्कृतिने विश्वमें कार्य-कारणके व्यापक भौतिक नियमको देखकर उसीको आध्यात्मिक-जगत्में कर्यके सिद्धान्तका नाम विया, कर्मके सिद्धान्तको माननेसे उसके लिये पूर्वजन्म तथा पुनर्जन्म-को मानना आवश्यक हो गया, परन्तु इनके माननेसे उसके सामने एक महान् जयस्या उठ खड़ी हुई। आत्माको आर्य-संस्कृति कर्ता मानती है, कर्म नहीं; भोकता मानती है, भोग्य नहीं; स्वतन्त्र मानती है, परतन्त्र नहीं—फिर कर्मके सिद्धान्तके साथ जिसमें आत्म-तत्त्व परतंत्र हो जाता है यह आत्म-तत्त्वकी स्वतंत्रता की संगति कैसे करे ?

भाग्य तथा पुरुवार्थ, आत्म-तत्त्वका कर्मोंके बन्धनके साथ बंधा होना तथा स्वतन्त्ररूपसे कार्य कर सकना—इन दोनों वातोंकी संगति समझनेके लिये 'कर्म' को कुछ और गहराईसे समझनेकी जरूरत है।

### संचित, प्रारब्व तथा कियमाण-कर्म---

'कर्म' तीन तरहका माना गया है—'संचित', 'प्रारब्ध' तथा 'क्रियमाण'। पिछले जन्मोंसे लेकर अवतकका जितना कर्म है वह 'संचित' कहलाता है। 'संचित' कर्मोंमेंसे किन्हींका फल मिल चुका है, वे अब 'संचित' नहीं रहे, कुछका मिलने लग रहा है, कुछका अभी मिलना बाकी है। जिनका फल भिल चुका, या जिनका मिलने लग रहा है, उन्हें 'प्रारब्ध' कहते हैं। 'प्रारब्ध' इसलिये क्योंकि उनका फल मिलना 'प्रारब्ध' हो गया है। 'प्रारम' से 'प्रारब्ध'। जिन कर्मोंका अभी फल मिलना बाकी रह गया वे 'संचित' की श्रेणीमें ही हैं। 'संचित' और 'प्रारब्ध'-कर्मोंमें इतना ही भेव है कि 'संचित'

कर्मीका जब फल मिल जाय, या मिलना प्रारंभ हो जाय, तव 'संचित' कर्म ही फलके प्रारंभ हो जानेके कारण 'प्रारब्ध' कहाता है। असलमें 'संचित' और 'प्रारब्ध' दोनोंका भूतके कर्मांके साथ सम्बन्ध है। वर्तमान-में जो कमें हम कर रहे हैं वे 'कियमाण' कहाते हैं, परन्तु 'कियमाण'-कर्म ही झट-से 'संचित'की श्रेणीमें चले जाते हैं। इस जन्मसे उठकर अगर हम पिछले जन्ममें चले जायं, तो इस जनमके जो 'संचित'-कर्म हैं, वे उस जन्मके 'जिलमाण'-कर्म थे, और अगर हम इस जन्मसे अगले, आनेवाले जन्मकी दृष्टिसे वेखें, तो इत जन्मके जो 'कियसाण'-कर्म है वे अगले जन्मके 'संचित'-कर्म होंगे। असली कर्म, 'संचित' और 'कियभाण'-कर्म हैं। 'प्रारब्ध' ती 'संजित' और 'त्रियमाण'-कर्य--'त्रियमाण'-कर्म जब 'संजित' जन जाते हैं—इनके फलके प्रारंभ हो जानेका नाम है। इसीलिये जन कोई अच्छा या बुरा फल बीजने लगता है, कर्मका अच्छा या बुरा फल प्रारंभ हो जाता है, तब हम कहते हैं--'प्रारच्यमें ऐसा लिखा था'। बिना फल प्रारंभ हुए कैस कहें---'आरब्बमें ऐसा था'। एक आइमीको बँठे-बँठे सांप आकर उस गया। जबतक नहीं उसा तदतक हम नहीं कहते कि 'प्रारब्ध' ऐसी थी, जब उस गया तब कहते हैं कि 'जारब्ब'में ऐसा लिखा था। तब इसलिये कहते हैं क्योंकि उस समय फल जिलना प्रारंभ हो गया दीखने लगता है।

नया 'क्रियमाण-कर्म' इस जन्ममें स्वतंत्र रूपसे हो सकता है ?---

'कर्म'-सिद्धान्तको वास्तविक समस्या 'कियसाण'-कर्सको है। जो कर्म हम इस समय करने लगे हैं वह जिल्कुल नया, स्वतन्त्र कर्म है, या यह किसी पिछले कर्मका फल है, यह किसी कारणका कार्य है, या एक नया कारण है जो किसी अगले कार्यको उत्पन्न परनेवाला है ? इसी प्रक्रनके हलमें 'भाग्य' या 'पुरुषार्य'को समस्याका हल छिपा है। इस प्रक्रमके दो उत्तर तो स्पच्य हैं। एक तो यह कि 'किएमाण'-कर्म कोई स्वतन्त्र कर्म नहीं है, कार्य-कारणकी अनन्त-कालसे चली आ एहीं लड़ीकी यह एक कड़ी है, दोखनेको यह एक स्वतन्त्र कर्म दीखता है, परन्तु वास्तर्यमें पिछले कर्मोंका यह फल है, यह ऐसा ही होना है, इससे भिन्न नहीं हो सकता। जो विचारक कर्मके सिद्धान्तको वार्य-कारणका लिद्धान्त ही मानते हैं वे इसके अतिरिक्त दूसरी वात कैसे कह सकते हैं ? इसीलिओं कर्मका सिद्धान्त माननेवाले प्रायः 'भाग्यवादी' (Fatalists) हो जाते हैं, जो-जुछ हो रहा है जसे अधिट, अवदयंभावी मानते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता—ऐसा मानते हैं। इस प्रदनका दूसरा उत्तर यह है कि 'कियमाण'-कर्म एक स्वतन्त्र कर्म है, हम जो चाहें कर सकते हैं, किसी पिछले वन्धनले हम बंधे नहीं। यह सिद्धान्त 'पुरुषार्थवादियों' (Free-willists) का है, परन्तु इस सिद्धान्तको मानलेसे कार्य-कारणके नियमको छोड़ना पड़ता है। इन दो उत्तरोंके अतिरिक्त इस प्रदनका एक तीसरा उत्तर भी है—यह उत्तर आर्य-संस्कृतिका है।

#### कार्य-कारण तथा कर्मके सिद्धान्तमें भेद--

तीसरा उत्तर यह है कि कार्य-कारणके नियम और कर्मके सिद्धान्तमें जहां समानता है वहां उस समानताके साथ एक भिन्नता भी है। कार्य-कारणका नियम भौतिक-जगत्का नियम है, आग-पानी-हवाका नियम है, कर्मका नियम आध्यात्मिक-जगत्का नियम है, उस जगत्का नियम है जहां 'चेतना' नामकी पंच-तत्त्वोंसे भिन्न सत्ता काम करने लगती है। भौतिक-जगत् स्वतंत्र जगत् नहीं है, दूसरे किसीके अधीन है। यह दूसरा कोन है? कोई कहता है 'नियम' (Law) है—परन्तु जो-कुछ हो, भौतिक-जगत् स्वतन्त्र नहीं है, परमात्मा मानो तो भी, न

मानो तो भी, यह कार्य-कारणके महान् नियमके अधीन है, उससे इधर-उधर नहीं हो सकता । आत्म-तत्त्वके साथ यह वात नहीं है । आत्म-तत्त्व भौतिक पदार्थींसे एक भिन्न तत्त्व है। वर्तमान विज्ञान इसे 'आत्म-तत्त्व' न कहकर 'चेतना' (Consciousness) कहता है । 'चेतना' कहनेपर भी जो बात हम कह रहे हैं उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि 'आत्म-तत्त्व'में-- 'चेतना'में-- स्वतन्त्रताकी अनुभृति प्रत्येक व्यक्तिको होती है । इसमें सन्देह नहीं कि मैं चारों तरफ़से बंधा हुआ हूं, परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि में अनुभव करता है कि मैं इन वन्धनोंमेंसे निकल भी सकता हूं। कीन नहीं अनुभव करता कि ये बन्धन मेरे स्वाभाविक बन्धन नहीं हैं। जब हम किसी रोगीको देखते हैं तब पूछते हैं--तुम रोगी च्यों हो ? स्वस्थ व्यक्तिको देखकर तो कोई नहीं पूछता, तुम स्वस्थ क्यों हो ? अस्वस्थ व्यक्ति हर समय स्वस्थ बननेके लिये प्रयत्न करता ही रहता है, भले ही स्वास्थ्यके पीछे भागता-भागता वह मर ही जाय । बन्धनोंको तोड़नेके लिये, रुग्णतासे नीरोग होनेके लिये, दूःखोंकी उलझनोंको काटकर भुषके लिये 'चेतना' की यह भाग-दोड क्या सिद्ध करती है ? क्या यह सिद्ध करती है कि हम वन्धनोंभेंसे निकल ही नहीं सकते, या यह सिद्ध करती है कि वन्यनोंमेंसे निकलनेके लिये ही हम पैबा हुए हैं । हर प्राणी, हर बन्यनकी तोड़नेके लिये, हर समय झटका दिया करता है, स्वतन्त्र होना चाहता है, यन्धनोंसे भुक्त होना जाहता है, बंधे रहना नहीं चाहता, बन्धनको देखकर जिस किसी उपायसे, सफल हो, असफल हो, उसे काटा करता है। इससे क्या यह पता नहीं चलता कि बंधनोंमें बंधे रहना नहीं, कार्य-कारणमें उलक्षे रहना नहीं, इस उलझनमेंसे निकल जाना उसका स्वभाव है। पानी गर्म कर वें, तो पड़े-पड़े वह ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है ?क्योंकि शीत पानीका स्वभाव है । महान्-से-महान् दु:खमें पड़ा व्यक्ति भी, स्त्री-पुत्रके वियोगसे

पागल हो जानेवाला भी कुछ देरके दाद फिर हंसने-खेलने लगता है। नणों ऐसा होता है शियोंकि 'आल्य-तत्त्व'--'चेतना'--सवा बन्धनोंसे निकलने की विज्ञाकी तरफ जा रही है, वह वंच नहीं रही, सुपत हो रही है--धीरे-धीरे परन्तु कितने ही घीरे हो, यह कर्मीका अनन्त-कालका रास्ता उसे मोक्षकी सरक, लिंचवानन्वकी तरफ़ ले जा रहा है। मनुष्यमें ही नहीं, पशु-पदीतिकमें बन्धनसे निकल जानेकी एक प्रबल भावना है। आग-पानी-हवामें, भौतिक-जगत्के किसी तत्त्वमें तो ऐसा नहीं । ये तो कार्य-कारणके नियमसे ऐसे जकड़े हुए हैं कि करोड़ों वर्षोंसे इधर-से-उधर नहीं हिले, उनकी विद्यापता ही उनका कार्य-कारणके नियममें बंधे रहना है । परन्तु मन्द्य, पश्-पक्षी, कीट-पंतमे ? ये जबसे सृष्डिमें आये तभीसे उस अनन्त चिचदानन्वकी तरफ़ मुंह उठाये आगे-ही-आगे बढ़े जा रहे हैं, उसकी खीज कर रहे हैं, हर थन्धनसे विद्रोह कर रहे हैं, इनके गलेमें कर्मीके बड़े-बड़े मजबूत रस्ते पहे हैं, परन्तु उन रस्सोंको तोङ्गेके लिये ये लगातार झटके-पर-झटके दिया करते हैं। इस सबका कारण क्या है ? इसका कारण यही है कि यद्यपि 'आत्म-तत्त्व'—'चेतना'—बन्धनमें है, तथापि इसका स्वभाव बन्धनमें पड़े रहनेका नहीं है। यह बन्धनमें आया है बन्धनमेंसे निकलनेके लिये, कर्ममें फंसा है कर्मको काटनेके लिये, कार्य-कारणमें उलझा है कार्य-कारण-की गांठको खोलकर उससे नहीं, परन्तु उसमेंसे, स्वतंत्र हो जानेके लिये ।

'कार्य-कारण' तथा 'कर्म' के नियममें यही भेद है। 'कर्म', इसमें सन्देह नहीं, 'कार्य-कारण' का ही नियम है, परन्तु भेद यह है कि 'कार्य-कारण' जड़-जगत्का, 'कर्म' चेतन-जगत्का नियम है, 'कार्य-कारण' अन्धा नियम है, 'कर्म' खुजाखा नियम है, 'कार्य-कारण' प्रकृतिका नियम है, 'कर्म' आत्म-तत्त्वका नियम है, प्रकृतिका स्वभाव ही 'कार्य-कारण'के अटल नियममें जकड़े रहनेका है, आत्म-तत्त्वका स्वभाव ही बन्धनसे निकलनेका, वर्मो- की भारी-भारी बेड़ियों और हथकड़ियोंको काट देनेका है। अगर आतम-तत्त्व एक स्वतन्त्र तत्त्व न होता, अगर पंच-महाभूतोंकी ही यह उपज होता, तव प्रकृतिकी तरह यह भी कार्य-कारणकी बेड़ियोंमें जकड़ा रहता, तब जो हो रहा है वह अवदयंभावी होता। हां, तब हम अगः -पिछला जन्म न भानते, यही जन्म मानते, परन्तु केवल इस जन्मको मानते हुए भी हमें कार्य-कारणकी अवद्यंभाविता अवदय माननी पड़ती। आर्य-संस्कृति ऐसा नहीं मानती। उसकी बृध्दिमें आत्म-तत्त्व प्रकृतिसे एक भिन्न तत्त्व है। यह जयतक प्रकृतिके साथ अपनेको एक किये बैठा है तबतक कार्य-कारणकी उल्झनमें पड़ा हुआ है, जहां इसने अपने स्वरूपको पहचाना, वहीं यह कार्य-कारणके वन्यनसे साफ निकलकर बाहर आ खड़ा होता है। इसीको कर्मका सिद्धान्त कहा जाता है—आत्मा कर्म करनेसे स्वतन्त्र है—यह कहा जाता है।

तो फिर क्या स्थित हुई? क्या 'कियमाण'-कर्म अवश्यंभाशी है, जन्म-जन्मान्तरके चक्के परिणाम हैं, या स्वतंत्र—इस जन्ममें एकदम नये—भी हो सकते हैं? आयं-संस्कृतिकी जिस विचारधाराका हमने अभी उल्लेख किया उसके अनुसार ये दोनों हो सकते हैं। कर्म, कार्य-कारणका हो एक रूप है, इसलिये हमारे 'फियमाण'-कर्म, वे कर्म जिन्हें हम इस जन्ममें, इस समय कर रहे हैं, पिछले कर्मोंका भी फल हो सकते हैं, कार्य-कारणकी "ग्रंखलामें एक कड़ी ही हो सकते हैं, और क्योंकि आत्म-तत्त्वकी नींव ही स्वतन्त्रतापर खड़ी है, इसलिये ये 'कियमाण'-कर्म आत्म-तत्त्वके इस जन्मके सर्वथा स्वतन्त्र कर्म भी हो सकते हैं। इन्हें पिछले जन्मोंका फल या इस जन्मके स्वतन्त्र कर्म माननेसे कार्य-कारणके नियममें कोई बृटि नहीं आती ।

कर्मके विद्धान्तको माननेमें सबसे बड़ी निराशाकी बात यह आ पड़ती है कि हम अपनेको स्वतंत्र कर्म करनेमें, पुरुवार्थ करनेमें अशवत पाते हैं, सब-जुछ देव, भाग्य समझने लगते हैं। आर्य-संस्कृतिका कहना है कि 'आत्म-तस्व' यथार्थ-स्वरूपको समझ लेनेसे यह निराक्षा जाती रहती है। 'आत्म-तस्व' पर्मोते बंधा है, कार्य-कारणके इधर-उधर नहीं जा सकता—यह बात ठीक है, परन्तु यह बात भी उतनी ही ठीक है कि इसमें स्वतंत्र फार्य करनेकी उग्र भावना भी अन्तीनहित है। आत्म-तस्वका यह स्वतंत्र कर्तृत्व हम सबको दीखता है, इसे किसी युक्तिसे सिद्ध करनेकी आवध्य-कता नहीं रहती। अगर स्वतंत्र कार्य करनेकी भावना भी कर्मोका फल है, कार्य-कारणके नियमका ही परिणाम है, तब तो यह विवाद एक शब्दाइंयर-मात्र रह जाता है। हमारा काम तो इतनेसे ही चल जाता है कि जीव बंधा ही वंधा न रहे, स्वतंत्र भी काम कर सके, भाग्यकी डोरसे ही लटका न रहकर पुरुषार्थ भी कर सके।

कार्य-कारणके नियमके पीछे चलते हुए कर्मके सिद्धान्तको जन्म देनेवाली आर्य-संस्कृति कर्मके सिद्धान्तसे इतनी परास्त नहीं हुई थी कि यह आस्म-तत्त्वकी स्वतंत्र-किया-शिक्तको भूल जाती। कर्मका सिद्धान्त जहां आर्य-संस्कृतिका भूल-तत्त्व है वहां आत्माके स्वतन्त्र-कर्त्तृत्व—'स्वतंत्रः कर्ता'—का सिद्धान्त भी उसका उतना ही बड़ा मूल-तत्त्व है। हम बंधे हैं, परन्तु बन्धन काट सकते हैं; उलक्षे हैं परन्तु उलक्षनमें से निकल सकते हैं; कर्षके चक्करमें आ पड़े हैं परन्तु इस चक्करमेंसे बाहर भी आ सकते हैं; हम परतन्त्र हैं, कर्मके अधीन हैं, परन्तु स्वतन्त्र भी हैं, कर्मके स्वाधी भी हैं। प्रश्न यही है कि यह कैसे ?

यह इस प्रकार । 'कियमाण'-कर्मके विषयमें ही तो हमें निश्चय करना हैं कि यह जिल्ले कर्मोंका ही परिणाय है, या इस जन्मका ही नया कर्स है ? 'किपमाण'-कर्म दो तरहका हो सकता है—'वैयक्तिक' या 'सायाजिक' ।'वै-पितक' यह जिसका हमारे निजके साथ संबंध है, दूसरोंके साथ कोई सम्बन्ध

नहीं। हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। भूख लगी, खाना खा लिया, प्यास लगी, पानी पी लिया। इन कर्मोंमें भी 'अवश्यंभाविता' और 'चक' है, परन्तु वे हमारे लिये कर्मीकी कोई समस्या नहीं खड़ी करते । भूख लगनेपर कार्रेंगे तो तृष्ति अवस्य होगी, पेट अवस्य भरेगा, भरकर पेट काम करेगा, भोजन पच जायना, फिर मुख लगेगी-यह अवश्वंभाविता है, और इसके साथ तृप्ति और भूधका चऋ भी चल पड़ेगा। परन्तु कर्म के सिद्धान्तकी जो उलझन है, वह यह नहीं है। उल्लान कहां आती है ? उल्लान आती है उन कर्मीमें जिन्हें 'सामाजिक' कहा जा सकता है । 'सामाजिक'-कर्षोंसे हमारा अभिप्राय उन कर्योंसे है, जो करते तो हम हैं, परन्तु उनका संबंध हमारे निजसे होता हुआ भी दूसरोंसे भी कम नहीं होता। हमने किसीको फोधमें आकर गार डाला, पकड़े जानेपर साक झुठ बोल दिया, इन्कार कर दिया, किसीके घर डाका डाला या सेंघ लगायी, बुराचार किया-ये सब बातें करते तो हम हैं, परन्तु इनका सम्बन्ध दूसरोंसे होता है--समाजसे होता है। कमंकि सिद्धान्तकी जिल्लता इन्हीं 'सामाजिक' कर्मोंके सम्बन्धमें है, और यह जिंदिलता यही है कि ये कर्म अगर कार्य-कारणकी मृंखलाके परिणाम हैं, अगर 'अवक्षयंभावी' है और एक 'चक्र'को उत्पन्न कर रहे हैं, तो पाप-पुण्य वया रहा ? पाप तो पाप तब हो सकता है, और इसी प्रकार पुष्य पुष्य तब कहा जा सकता है, जब वह जान-बुझकर, अपनी इच्छासे किया जाग । जो काम होना ही है, हम चाहें, न चाहें, पिछले कर्मोंके बोरसे होना है, वह न पाप हो सकता है, न पुण्य हो सकता है, वह तो टल ही नहीं सकता, उसमें तो हमारा कोई बस ही नहीं है।

असली समस्या, पारमाथिक नहीं लौकिक समस्या, वह समस्या जिल्लान न्यायहारिक इनमें हम सबको सामना करना पड़ता है, यह है कि हम जो सामाधिक कर्यकरों हैं—किसीको मार दिया, किसीको लूट लिया, किसीकी स्त्री भगा ली—ये हगारे हाथकी वातें हैं, या य टल ही नहीं सकती ?सकरवाके इस बिन्युक्य पहुंचनेक्य आर्थ-संस्कृतिका कहना था कि 'कर्य' कार्य-कारणके नियमकी तरह एक अन्धा नियम नहीं है। यह ईंट-प्रत्यरका, अवेतनका नियम नहीं, वेतनका नियम है। वीवारक्य ईंट फेंडी जावकी तो वह अवश्य वीवारके टकरायेगी, किसी मनुष्यपर फेंकी जायगी तो वह अवश्य वीवारके टकरायेगी, किसी मनुष्यपर फेंकी जायगी तो वह एक ही स्थानक्य खड़ा रहकर चोट भी खा सकता है, एक तरफ़को हटकर चोटले वच भी सकता है। खड़ा रहकर वीवारकी तरह व्यवहार करेगा, तो अवेतनकी तरह व्यवहार करेगा, एक तरफ़को हट जायगा, तो वेतनकी तरह व्यवहार करेगा—खड़ा रहेगा तो 'अवश्यंभाविता' ओर 'चक्न' में फंस जायगा, हट जायगा तो इन दोनोंगेंसे निकल जायगा।

### कर्म-चक्रका कारण 'आवेग' है---

हरा वातको अभी और अधिक समझनेकी जरूरत है। हम क्रमंके चक्रमें नयों पड़ते हैं? हमने किसीकी कोई चीज चुरा की, उसने हमें पकड़ लिया, उसे कीध आया, उसने हमें थप्पड़ मारा, हमने वबलेमें मारा, उसे और कोध आया—चक्र चलता गया, चलता गया। प्रक्रम यह है कि क्या हम इस 'अवक्यंभाविता' और 'चक्र'को कहींपर काट भी सकते हैं, या नहीं? आर्य-संस्कृतिकी विचार-धारा यह है कि हम इसे शुरूमें भी काट सकते थे, बीचमें भी काट सकते हैं, अन्तमें भी काट सकते हैं, जब चाहें इस धक्रमेंसे निकल सकते हैं, इसिल्ये निकल सकते हैं क्योंकि हम इंट-जर्भर नहीं, चेतन प्राणी हैं, प्रकृति-तस्व नहीं, आत्म-तस्व हैं, स्वतन्त्रता आरम-तस्वका जन्म-सिद्ध गुण हैं, जबतक हम अपने आत्म-तस्वको भूले हुए हैं तभीतक हम इस उलझनमें फंसे हैं। यह चक्र चला कैसे ? हमने किसीकी चीज चुराई थी। अगर हम लोभ न करते, दूसरेकी चीज न चुराते, तो यह

जक कीसे चलता ? चुरानेपर जब उसने हमें मारा तब हम कोधमें आकर प्रतिशिया न करते, अपने अपराधको स्वीकार कर लेते, तो यह चक्र केंसे चलता ? चलते-चलते किसी क्षण भी हम कोघ छोड़ सकते थे, अपना अपराध स्वीकार कर सकते थे। इसका अर्थ यही है कि किसी समय भी हम कर्मकी 'अध्वयंभाचिता' और 'चर्क भेंसे निकल सकते थे। यह कहना कि जिस समय हमने पहले-पहल चीज चुरायी थी उस समय ही हम चौरी करले-त-करने-में स्वतंत्र नहीं थे, कर्मोंके लेखेंके अनुसार हमें घोरी करनी ही थी, यह विधिका विधान था, टल नहीं सकता था-यह कहनेके समात है कि 'आत्म-तत्त्व' आत्म-तत्त्व नहीं है, ईंट-पत्थर है । यह तो हम देखते हैं, अनुभव करते हैं कि कोध हमें आता है, हम चाहें तो कोवको दबा भी सकते हैं, लालच हमें पराभृत कर देता है, हम चाहें तो लालचको जीत भी सकते हैं, बनलेकी भावना सिरपर सवार हो जाती है, हम चाहें तो इस भावनासे ऊपर भी उठ सकते हैं, काममें आवमी पागल हो जाता है, सोज-समझले चले तो कामके बेगको ज्ञान्त भी कर देता है। इस बातको लूब अच्छी तरहसे समझ लेनेकी जरूरत है कि वर्षके चक्के चल पड़नेका कारण भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। काम-क्रोध-लोग-गोह--इन भौतिक नहीं, किन्तु आध्यात्मिक कारणोंसे हम कर्मके जकको चलने देते हैं। असंस्य प्राणियोंका कितना ही कर्मका चक है जो सिर्फ़ काय-वासनाको काबूमें न रखनेके कारण चल रहा है। लाखों-करोड़ों प्राणियोंके कर्म-चक्के पीछे कोध है, लोग है, या मोह है। कर्म-चक्रके चलनेमें ये आध्यात्मिक, अर्थात् क्षरीरसे नहीं अपित यन तथा आत्मसे संबन्ध रखनेवाले फारण है, और इसलिये कर्य-चक्रमेंसे निकलनेके आध्यात्मिक ही उपाय हैं। आर्य-संस्कृतिका मूल-तत्त्व यह था कि काम-कोध-लोभ-मोह आदि मानसिक विकारोंपर विजय पा लिया जाय तो वर्मका बन्धन, उसका सक

अफ्ले-आप कटकर गिर जाता है, और इनपर विजय पाना अपने हाथमें है। भोग-योनि तथा कर्म-योनि---

काम-कोच-लोभ-सोह आदि मनके आवेग हैं। इनके वशमें पड़ जानेसे कर्मना चक्र चल पड़ता है, इन्हें अपने वशमें कर लेनेसे चल दृष्ट जाता है। परन्तु इन्हें बदामें कर लेना भी तो कोई हंसी-खेल नहीं। अधिक अवस्था तो ऐसी ही होती है जिसमें हम इनके बतामें रहते हैं। इस समस्याको सुलद्याने-के लिखे आर्य-विचारकोंने 'भोग-घोनि' और 'कर्म-योनि'के सिद्धान्तकी कल्पना की थी। आत्म-तत्वके विकासकी एक अवस्था तो यह है जिसमें हम इन मनोदेगोंमेंसे वचकर निकल ही नहीं सकते, कार्य-कारणके अटल नियमकी तरह इनके घात-प्रतिघातों में यपेड़े खाते ही रहते हैं। यह अवस्था 'भोग-योनि' कहाती है । इसमें हम कर्म करनेमें स्वतन्त्र नहीं । जो कर्म हैं, अवर्वांभावी हैं। कर्व कीन से ? वही-काम, क्रोघ, लोभ, मद, मोह, मत्त-रता आदि मनोवेगोंद्वारा प्रेरित कर्म । पशु-योनि भोग-योनि है । इस योनिमें कर्मका सिद्धान्त बिलकुल कार्य-कारणके भौतिक-नियमकी तरह अटल कार्य करता है। ये योनियां अनन्त हैं। अनन्त इसलिये हैं पर्योकि कार्य-कारणके नियमके अनुसार चलते हुए काम, कोघ, लोभ मोहका अन्तर्से अवत्यंभावी परिणाम पत्रा हो सकता है-यह पाठ आला-तत्यर्षे पूरी तरहते बैठ जाय, समा जाय, किसीके कहने-मुननेसे नहीं, अपने अनुभय-से उसमें रच जाय कि ये मार्ग एक ऐसे चकको चला देते हैं जिसका कहीं अन्त नहीं—इस पाठको इन योनियोंमें जा-जाकर अनुभवदारा हृदयंगन करनेके लिये ये योनियां अनन्त हैं। मनुष्य-जन्म कर्म-योनि है। कर्म-योनि इसलिये क्योंकि इस योनिमें कर्म आत्म-तत्त्वको कार्य-कारणके अटल नियम-की तरह नहीं चिपटता । भोग-योनियोंमेंसे गुजरनेके बाद आत्म-सत्त्वपर यह असिट छाप तो पड़ चुकी होती है कि कर्मके बन्धनोंमेंसे निकलनेका रास्ता

काम-कोध-कोस-मोह, आत्मतरवके इन बन्धनोंको काट देना है। यनुष्यकी इस फर्च-योनिमें आकर हमारे हाथमें वह शस्त्र आ जाता है जिससे हम कर्मके राज्यनोंको, अर्थात् कर्मकी 'अदर्यभाविता' और 'चक्र'को काट सकते हैं, परन्तु हम इसका लाभ उठाते हैं या नहीं, यह दूसरी बात है। जो मनुष्य मनुष्य-जन्मको एक दुर्लग अवसर समझते हैं, वे इसका लाभ उठाते हैं, जो इस अवसरको को देते हैं, वे चीराकी लाख योनियोंमें फिरसे यह सीखने-के लिये चल देते हैं कि कास-क्रोध आदिके वक्तमें पड़े रहतेका परिणाम क्या होता है ! यह बात ठीक है कि इन योगिगों बें जाकर इस बातका ज्ञान नहीं होता कि किस कारणका कौन-सा फल मिल रहा है, न मनुष्य-जन्मसं-हो पता होता है कि किस कर्वका क्या परिणाम है-परन्तु इससे कर्वके सिद्धान्तमें कोई बाधा नहीं पहुंचती । कर्मकी पाठशालामेंसे आस्थ-तत्त्व एक बहुत लम्बे रास्तेको तय करता हुआ गुजर रहा है। इस लम्बे रास्तेमें यह जो अनुभव प्राप्त करता है वे इसकी 'अवचेतना' (Sub-conscious self) के हिस्से होते जाते हैं । आजका सनोविश्लेषणवाद कहता है कि हमारी सब प्रेरणाओंका भूछ-होत यही 'अवचेतन'-मन है । भिन्न-भिन्न जन्मोंके अनुभव---जनको अत्रत्यका स्मृति--आत्म-तत्त्यके इसी 'अव-चेतन' का निर्माण करते छले जाते हैं। हम भिन्न-भिन्न योनियोंमें काय-कोध-लोभ-मोह आदिके जिन अनुभवोंगेंले गुजरते हैं, वे अनुभव हमारी 'अबचेतना'के हिस्से होते चले जाते हैं, और हमारी 'चेतना'की काम-कोध आदिके बुरे परिगामोंके—किस कारणका कौन-सा कार्य है—यह जाननेकी गावश्यकता नहीं रहती, उन परिणामीका स्वामानिक ज्ञान हणारी 'अववैतना'का अंग वन जाता है और वही 'अववेतना' हमारे बिना जाने हमारी 'चेतना'को प्रेरित किया करती है।

हां, तो हम कह रहे थे कि चीम-चीतियाँ कार्ब-सम्बद्धा नियम काम करता

है, कर्स-घोनिमें फर्मका सिद्धांत । भोग-योनिमें आत्म-तत्त्व कर्म करनेमें स्वतंत्र नहीं होता, कर्म-योनिमें स्वतंत्र होता है । कर्मका विखांत मूलतः भोग-योनिका नहीं, कर्य-योनिका सिद्धांत है। इस विद्धांतकी आत्ला यह नहीं है कि हम कर्यों के बन्धनोंसे बंधे हुए हैं, इस सिद्धांतकी आत्या यह है कि यद्यपि हम पिछले जन्य-जनमान्तरक कर्मीके अथाह बोधको लिये घडे हैं तब भी आत्मा अपने निजी रूपमें कर्ग करनेमें स्वतंत्र है, और यह स्वतंत्रता का अवसर इसे मस्वान-जन्ममें ही जिलता है। मन्वा-जन्म कर्म-स्विम है। इस एक जन्ममें इतना सामर्थ्य है कि हम पिछले सभी जन्मोंके 'संचित' क्सोंको इस जन्मके 'कियमाण'-कर्मसे बदल सकते हैं। आखिर, असली कर्म तो 'कियमाण'-कर्म ही हैं। जिन कर्मीको हम 'संचित' महते हैं वे भी तो किसी समय किये हो जा रहे थे-'कियमाण' हो थे। यह नहीं माना जा सकता कि हरेक कर्ग किसी-त-किसी पिछल कर्मका परिणाम है। अगर ऐसा माना जाय तब तो शुरू शुरूका सिर्फ़ एक कर्म रह जाता है। उस एक कर्मसे-अगर किसी तरह हम अवने उस पहले जन्मको पकड़ पायें जो संभव नहीं है-यह सारा सिलितला चल पड़ा-यह असंभव है । कथोंकी समस्याका हल तभी निकलता है जब हम यह मानें कि हरेक कर्म पिछलेका परिणाम तो है, परन्तु उसमें इस जन्मका नयापन भी अवश्य है, अगर नयापन न होता, तो आगे-आगेके कवीं और कर्मीके फलोंमें भेद वयों होता ?यह नयापन आतम-तत्त्वकी अन्तनिष्ठ स्वतंत्रताके कारण है, यह नयापन ही कर्मके सिद्धांतकी अन्त रात्मा है। आत्माकी कर्म करनेकी इस स्वतंत्रताके आधारपर ही, बिल्कुल नया कर्म करनेकी, पिछले किसी कार्य-कारणके बंबन से न गंधे हुए कर्म करनेकी आत्म-तत्त्वकी सामर्थ्यकें सहारे ही आत्मा कर्मोंके चक्रमेंसे, विधिके विधानमेंसे निकल सकता है, जन्म-जन्मान्तरोंकी माथेपर पडी लकीरोंको मिटा सकता है।

### कर्म-चन कट सकता है---

कार्यका चक्र कैसे चल पड़ता है, और यह चक्र कैसे कट भी जाता है, यह कुछ उदाहरणोंसे स्पष्ट हो जायगा । हम बंटे एक लेख लिख रहे हैं, वड़ी तन्मयताके साथ, दल-चिल होकर । इतनेमें पत्नीने आकर पुकारा, चली चुन आयें। हम झंझला उठे, जोधमें भर गये--इसलिये कि उसे इतना भी ख्याल नहीं कि ऐसे समय जब विचारोंकी धारा एक खास दिशामें वह रही है तब बीचमें उस शृंखलाको न तोड़े। हमने कहा, चुप रहो, काम करने दो । हणारे कोधको देखकर उसे घोष आया-वर्गीक मानसिक-उद्देग छत की बीमारीकी तरह दूसरेके उद्देगसे वेग ग्रहण कर लेता है। कोधको देखकर कोच बहता है, भयको चेखकर भय बहता है, कामको चेखकर काम बहता है, लालबको देखकर लालच बहता है। उसने कहा, चुप कैसे रहं, घुमने का वक्त हो गया है, चलना होगा। हमने लिखना छोड़ दिया, अफड़कर बैठ गये, कह दिया, नहीं चलते-यस, तु-तू, मैं-मैंका सिलसिला चल पड़ा, पति-पत्नीमें लड़ाई हो गयी, घंटों वे एक-दूसरेसे नहीं बोले । यह एक छोटे-से कर्म-चक्रका दृष्टांत है। ऐसे चक्र हमारे जीवनमें रोज चला करते हैं, परन्त हम जब चाहें ये कट भी सकते हैं। अगर जब हमें काम छोड़कर घूमने चलवेकी कहा गया था तब हम चल पड़ते तो यह तु-तू, यैं-मैंका सिलसिला न चलता, अगर शांतिसे कह देते, अच्छा, दो-चार मिनटमें चलता हूं, तब भी माजला आगे न वढता । चक्रको चलने देना, न चलने देना अपने हाथमें था। हर व्यक्तिके जीवर ें 🔅 ो : 🐡 ि 🗆 ोहें करी हैं। करी हो छोटे-से चन्न बना ही करते हैं, ा मंगान कर है । । । अल ् हाथमें होता है, परन्तु हम जरा-जरा-सी बातमें लड़ा करते हैं, धगड़ा करते हैं, एक-हुसरेसे उलझा करते हैं, और भर्मका चक्र लम्बा होते-होते कभी-कभी बहुत बड़ा हो

जाता है। पिछले दिनों अखवारोंधें पड़ा कि को आलेके छेन-देनपर खन हो गया । एक भोबीसे किलीने जुता ठीठ कराया । भोवीने चार आने मांगे, देने-बालेते दो आने दिये। देकर बह चल दिया, मोचीने उसे पफड़ लिया। शगड़ा हो गया, क्षमड़ा बढ्ते-बढ्ते हायापाई होने लगी, ग्राहकने सोबीका गठा वहीज लिया, शोसीने उसमा गला दबीजनेकी कोजिस की। ग्राहकने कोवके आहे-क्षारों जाक निकाला और मोचीके पेटनें खोप दिया, वह चिल्लाया और देशते-देखते चल यसा। किसनी छोटी-सी बात थी, किसना भयंकर परिणाम निकला। इस घटनापर बड़े-बड़े विचारक सराजपच्ची कर सकते हैं। हो सकता है, यह लग्न विद्युले जन्मका नाटक इस जन्ममें खेला जा रहा हो । इस जन्मका मरनेवाला पिछले जन्मका मारनेवाला हो, इत जन्मका मारनेवाला पिछले जन्मका सरनेवाला हो । इस जन्ममें तो यह दो आनेका पहली बारका लेन-देन था, फिर इतनी अगंकर घटना किसी इतने ही अगंकर कारणके विना केंसे हो गयी ? परन्तु फिर प्रन्त होगा, अगर ऐसी भयंकर घटना इस जन्मभें पहली बार नहीं हो सकती, तो पिछले जन्ममें पहली बार कैसे हुई होगी ? अगर यह माना जाय कि विछलेते पिछले जन्ममें हुई होगी, तब तो पीछे-ही-पीछे चलते चल जाना होगा । अगर इससे सगस्या हल नहीं होती तब कहीं कोई जन्म तो मानना ही पड़ेगा, जब ऐसी कोई भयंकर घटना इन बोनोंके जीवनमें पहली बार हुई होगी। अगर पिछले किसी जनमरें पहली बार ऐसी घटना हो सकती है, तो इस जन्ममें भी पहली बार हो सकती है। समस्या यह नहीं है कि यह घटना कब हुई, इस जन्ममें पहली बार हुई, या पिछले किसी जन्ममें पहली बार हुई। यह तो स्पष्ट है कि इस जन्ममें, या पिछले किसी जन्ममें यह अवस्य पहली बार हुई, और जैसे पहली बार हुई, वैसे इसे पहली बारमें समाप्त भी किया जा सकता था। हमारी व्याव-हारिक समस्या यह है कि अगर यह घटना कर्मीकी पिछली किसी शृंखलाकी

कड़ी है, तो क्या इस श्रृंखलाको किसी समय आगे बढ़नेसे रोका जा सकता था, पीछे वहीं रोका गया तो क्या अब रोका जा सकता है, और अगर रोका जा शकता है, तो कैसे ?क्या यह चक्र अटल है, अधिट है, हम इसे तोड़ नहीं सकते, भा पह उल सकता है ! अगर नहीं उल सकता तो हमारा लग कर्म निर्थक है, उल राकता है, तभी कर्मकी सार्थकता है। में सब गुरियमां वर्तमान घडनाका निक्लेवण करने पर स्वयं खुलने लगती हैं। घटना क्या थी ? गोबीने चार आने गांगे, प्राहकने दो आने दिये। अगर मोची दो आने लेकर चुप ही जाता, या प्राहक चार ही आने वे वेता, तब सम्मला आगे कैसे बढ़ता ? मोली दो आने लेकर जुब नहीं रहा, बाहक चार आने वेनेपर राजी नहीं हुआ। पर्यों ? इतिलये कि दोनों अपने-आवेको भूल गये, बुद्धिले काम छेनेके स्थानमें मानविक-आबेगोंने कान छेने छगे। उनके आत्म-तत्त्वपर कोध का गया, लोभ का गया, पैसेको दांतसे पकड़नेकी भावना का गयी। अगर वे वोनों जरा सीच-समझसे काम लेते, तो भामला आगे वह ही नहीं लकता था। जीव भोग-योनिसें परतन्त्र है, फर्स-योनिसें तो स्वतंत्र है--चाह उस स्वतंत्रताका उपयोग करे या न करे। भोवी और जता गठवाने-बाला--दोनों भोग-घोनिको जीवोंका-सा वरतने लगे. कार्य-कारणके ष्येहे खाने छगे, कर्म-योनिके जीवका-सा नहीं बरते, कार्य-कारणमेंसे विवालकर कर्मको सिद्धांतसे नहीं चले । परन्तु क्या चल नहीं सकते थे ? सारा प्रक्त तो मानसिक उद्देगोंमेंसे निकलनका था । मनुष्य-जन्म विया ही इसिंठचे गया है कि मनव्य सोच-समझसे काम ले, अपने स्वतंत्र-कर्नु त्वको जनाये, सनके आयेगोंमें अन्या होबार न चले । अगर उन दोनोंमेंसे कोई एक भी चोध न करता, तो कर्मका यह चक्र-चाहे जन्म-जन्मान्तरसे, पीछेसे. चला आ रहा हो, या इस जनममें पहली बार आगेके लिये बनने जा रहा हो-एकदम ट्ट जाता। कर्मके चकका सारा प्रक्न मानसिक उद्देशीमेंसे

निकलनेका, काम-कोष-लोष-मोहको जीतने का प्रवय है। इसमेंसे थन्छा निकला नहीं, और कर्म-चय दूटा गहों।

महारमा गांधीने इसी परीक्षणको एक विस्तृत क्षेत्रमें घडानेका प्रयत्न किया था। हमारी तथा अंग्रेज जातिके पारस्परिक कर्मांका छेना-देना देरते चला आ रहा था। वे भारतमें लूट मचा रहे थे, भारत विद्रीह कर रहा था। अंग्रेजोंने जो कुछ किया उसकी प्रतिकियामें १८५७ में सदर हुआ । हुयारा कोव बढ़ा, जनका और लगावा बढ़ा । किया-प्रतिक्रिया चलती चलरे जा रही थी, कर्मका चक्र कहीं ट्रस्ता न था। इस बीच महात्मा गांधीने एक नवीन विचारघाराको जन्म दिया । हम विद्रोह करें, परन्त् ऐसा विद्योह करें जिससे प्रतिकिया उत्पन्न न हो, कर्मका चक्र न चले । प्रतिक्रियाका आधार तो जानतिक-उद्देग है। काम-क्रीय-लोभ-मोह आदि के आवेशकें जो कार्य किया जायमा उसोको तो प्रतिकिया होगी। हम कीय में किसीको मारेंगे, वही बदला लेनके लिये अपना हाथ उठायेगा, प्रेम की चपतपर कीत थप्पड़का जवाब थप्पड़से देता है ? १९१९ में अमृतकर में जलियानवाला बासकी दुर्बटना हुई, निहत्थोंको डायरने गीलियोंसे भून दिया । देशमें बदलेकी भावना वेगसे उठ खड़ी हुई । लोग कोवमें पागल हो गये। अनर फिर पत्थरका जवाब पत्थरस दिया जाता तो कर्न-चन्न किर आगे चल पड़ता । परन्तु ठीक इस समय महात्या गांधीने कर्य-चन्नको काडनेका एक नया उपाय देशके सामने रखा । उन्होंने भी विद्रोह जिया, परन्तु जिलके प्रति विद्रोह किया उसके प्रति वैर-भावको नहीं उत्पक्ष होने विथा । काम कामको उत्पन्न करता है, कोध कोधको उत्पन्न करता है, लोभ लोभको उत्पन्न करता ह, मोह मोहको उत्पन्न करता ह—इसोसे चन्न चलता है। सकामताके सामन निष्कामता खड़ी हो जाय, फोधक सामने अफोध खड़ा हो जाय, लोभके सामन अपरिग्रह और त्याग खड़ा हो जाय, मोहके सामने

वेराग्य खड़ा हो जाय, तो चक आप-से-आप टूट जाता है, अगला शिलसिला बनने ही गहीं पाता । बहात्या गांवीके सत्यके िये आगह-'सत्यापह'या असत्यसे अलग रहना-'असह्योग'--इत विधि-निवेजात्मक आन्योलन का यही रहस्य है। हिंसा एक ऐसा कर्य है जो अगले कर्मको उत्पन्न कर देता है, सिलिसिलको बढ़ा देता है, आंहुसा ऐसा कर्म है जो कर्मके जीतानकी आंतकी तरह एकके बाद निकलनेवाले दूसरे और दूसरेके वाद तीसरे कर्म को शुक-शुक्नें ही काट डालता है। तभी तो संसारमें युद्धसे युद्ध न रका, न रक रहा है, न रक सकेगा--यह सिलिसिलेको बढ़ानेका रास्ता है। महात्या गांधीको इस विचारधारा के विश्व-भरमें अवाहित होनेसे, आर्थ-संस्कृतिके इसी दृष्टिकोणसे सोचने से युद्ध रक सकते हैं। आर्थ-संस्कृतिकी विचार-घारा है-'अकोधेन जयेत् कोधं असाधुं साधुना जयेत्। जयेत् कवर्य दानेन सत्येनालीकवादिनम्।'

आवेगोंसे कर्मोंका बन्धन चलता है, आवेग ही कर्म-चक्रके मूल-लोत हैं। इस चक्रमेंसे निकलनेका रास्ता आवेगोंमेंसे निकल जाना है। उद्देग मनुष्यको अन्धा बना देता है, उसके स्वतंत्र-कर्ज़ त्वको उससे छीन लेता है, उस समय आत्य-तत्त्व स्वयं कुछ नहीं करता, परिस्थितियां उसे नचाती हैं, कार्य-कारणकी शृंखलामें उसकी छीछालेवर होती है। उद्देगके पीछे भौग-गोनिके जीव चलते हैं। कर्म-योनिका उद्देश्य यानसिक-उद्देग, काम-श्रोध आदिमेंसे निकलकर तर्कके, मुद्धिके, सोच-लमझके खेंग्रयें आ जाना है, अंधी शिक्तगोंके थपेड़े खानेके स्थानमें मनचाहा संसार बनाना है। भोग-योनिमें कर्म कार्य-कारणके नियमके अनुसार चलता है। उस योनिमें जो होगा अटल नियमानुतार होगा। उस योनिमें कर्मके प्रेरक कारण काम-श्रोध-लोभ-मोह हैं, 'मानसिक-उद्देगे' (Emotions) हैं। भोग-योनिमें साव-सिक-उद्देगोंसे घकेला हुआ प्राणी काम करता है। उस समय आत्म-तस्व

अपनेको कर्य करनेयें स्वतंत्र अनुभव नहीं करता, वह जो करता है इसल्पि करता है, बचोंकि उससे भिश कर ही नहीं सकता, इस योनिमें काम-जोध कर्मी के ही अवस्वंभावी परिणाग हैं, इनपर विजय नहीं पाया जा सकता। फर्स-योनिमें ऐसा नहीं है। इस मोजिमें 'मानलिक-उद्देग' भी पार्मके घेरक कारण हो सकते हैं, प्राणी मानसिक उहुंगोंको मसल भी सकता है, बृहिसे, तर्कते, सोज-समझ (Reason) से भी काम कर सकता है। इस समय कतिके साजने दो रास्ते हर सभय खुले रहते हैं। एक रास्ता तो वह है जो कार्य-कारणका अवश्वंभावी परिणाम है, जो रास्ता भीग-वीलियं चल रहा है। परन्तु कर्य-जोनियें एक दूसरा रास्ता भी हर समय खुला है। इस घोलिमें, आत्म-तत्म, अपने अन्तिनिहित स्वतंत्र-कर्तृत्यके कारण कार्य-कारणकी प्रांखलाको लोहकर, मानसिक उद्वेगोंके पीछे जलनेके स्थानमें उन्हें बृद्धि तथा तर्वके पीछे चलाकर, एक विलकुल नये रास्तेको भी पकड़ सकता है। कई मनुष्य मनुष्य होते हुए भी भोग-योनिक रास्तेपर ही चलते हैं। काम-कोध आदिमें अन्धे हो जाते हैं, अपने स्वतंत्र-कर्म करनेके लामध्ये का प्रयोग नहीं करते, परन्तु मनुष्य वही है जो आत्म-तत्त्वये स्वतन्त्र कर्त् त्य-का प्रयोग करे, बुद्धि और तर्ककी आंखोंसे आगे-पीछे देखता हुआ कर्मके चक्रमें बंधनेके स्थानमें उसमेंसे निकलनेका प्रयत्न करे। ऐसा प्रयत्न करनेका सामर्थ्य अन्य किसी जन्मर्से प्राप्त नहीं होता, केवल मनुष्य-जन्ममें प्राप्त होता है। अनुष्य-जन्ममें भी सामर्थ्य-भर प्राप्त होता है, यह मनुष्यकी इच्छापर निर्भर है कि वह इस सामर्थका उपयोग करे, या न करे। जो उपयोग करता है वह कोधका बदला कोधसे नहीं लेता, यह कोधके बदलेलें वान्तिका स्रोत वहा देता है, घुणाका उत्तर घुणासे नहीं देता, घुणाकी प्रति-कियामें प्रेमकी रागिनी अलापने लगता है, मानसिक-उद्देगोंकों उलझनेके स्यानमें इनमेंसे निकल जाता है । आर्य-संस्कृतिकी घोषणा है कि कर्मकी

गांठोंको खोलनका, कर्मके दुर्गम व्यूहमेंसे निकलनेका यही असली रास्ता है। प्रदन यह रह जाता है कि काम-त्रोव आदि मानसिक-उद्वेगोंको हम जीत सकते हैं या नहीं ? कहीं ये पिछले जन्मके ही अभिट बन्धन तो नहीं ! आर्थ-लंस्कृतिके पास इस प्रश्नका उत्तर यही है कि गोग-घोनिमें तो मानसिक-उद्वेग काय-कारणके नियमानसार चलते हैं, परन्तु कर्म-लोनिसें संचालन कर्मके सिद्धान्ति होता है । हम चाहें इनको दवा दें, चाहें न दयापें, बाहें सब बोलें, चाहें छठ बोलें--इस योनिमें आकर जीय जर्म करनेमें स्वतंत्र हो जाता है। और, क्या हम इस बातको अपने जीवनमें देखते नहीं ? हम कोयमें हैं—नया कोय एक ऐसा आवेग है जिससे हम अपने को छुड़ा नहीं राकते ? ऐसी कोई बात नहीं है। कोचके समय हम फ्रोचका विक्लेबण करने लगे—क्यों कोच आया, क्या यह ठीक है या गलत— इन बातोंपर सोचन लगें तो कोध एकदम काहर हो जाता है। प्रत्येक मान-सिक-उद्देगको यही अवस्या है। मानसिक विकारके बादल आत्म-तत्त्वपर तभीतक छाये रहते ह जवतक हम युद्धिके प्रकाशसे उन्हें छिन-जिस गहीं कर बेते। जहां बुद्धिकी आंखसे देखा वहीं उद्देग समाप्त हो जाला है। काम-क्रोच आदिमें अन्धापन इन उहेगोंका सहचारी गुण है। जहां बुद्धि या तर्कांकी आंख खुली वहीं मनुष्यको अन्या वनानेवाले वे मानसिक-विकार समाप्त ही जाते हैं। कर्म-योनियें तर्क है, सोग-योनियें वहीं। कर्म-योनियें तर्ककी सत्ता सिद्ध करती है कि काम-श्रोध पिछले जन्मके अभिट बन्धन नहीं, कट सक्तेवाले बन्धन हैं, और इसीलिये आर्य-संस्कृतिके सभी शास्त्र एक-स्वर होकर, एक ही पुकारते मनुष्यको जवा रहे हैं- 'उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत'-उठो, जागो, ज्ञानी पुरुषोंके चरणोंमें जाकर आत्म-तस्वको पहचानो-क्योंकि जिस धुनरघेरीमें हम आ पड़े हैं उसमेंसे मनुष्य-जन्ममें ही निकला जा सकता है, दूसरे किसी जन्ममें नहीं।

# [ 4]

## PP 17 16

आत्म-तत्त्व एक यथार्थ-सत्ता है---

हम नदीके तरपर खड़े हैं। जलकी असीम राशि एक तरफले आती है, दूसरी तरफ निकल जाती है। यह असीम जल-राशि कहांने आती है, कहां चली जाती है—इसे हम नहीं देख पाते। परन्तु क्या नदीका प्रवाह सिफ़ं उतना है जितना हमारी दृष्टिके सामने हैं। नहीं, जितना हमें दीख रहा है वह उस जल-प्रवाहका सौवां हिस्सा भी नहीं जो पीछेसे आ रहा है, आगे बढ़ा जा रहा है। जीवन-रूपी नदीके इस विकाल प्रवाहमें हम एक जिन्दुपर खड़े हैं। यह जीवनका प्रवाह इस विन्दुके पीछे कहांचे आता है और इसके आगे कहां चला जाता है—इसे हम नहीं देख पाते। परन्तु नहीं देख पाते, तो क्या हमारा जीवन सिफ़ं वह विन्दु है जो हमें दीख रहा है। तथा इस बिन्दुके पीछे जीवनका कोई प्रवाह नहीं वह रहा है। क्या इस बिन्दुके पीछे जीवनका कोई प्रवाह नहीं वह रहा है। क्या इस बिन्दुके पीछे जीवनका कोई प्रवाह नहीं वह रहा है। क्या इस बिन्दुके पीछे जीवनका कोई प्रवाह नहीं वह रहा है। क्या इस बिन्दुकर पीछे जीवनका कोई प्रवाह नहीं वला जा रहा है कितनी अख्याभाविक-सी बात सालम पड़ती है। साठ-सलर-असी बरस हम इस जीवनकी बिताते हैं। यह जीवनका कोत जब हम क्या तभी तभी फूटा, और जब इस क्या इका इका बजाते जल हमें

तव यहीं सूख गया-पह कैसे हो सकता है ? ये साठ-सतर-अस्ती वरस क्या एक खेल है ? यह सब गोरखबंबा क्या है ? हम संसारमें आये । क्यों आये ? ज्या रज-वीर्यके संयोगनाजले हम पैदा हो गये, क्या इतने माजले एक शिकन्दर धन गया, नैपोलियन बन गया, शंकराचार्य बन गया, दयानन्द जन गया, गांधी बन गया, दूसरा जन्यसे ही कोढ़ी बन गया, अंघा धन गया, अपाहिण बन गया । हमने जीवनमें कई काम कर डाले, कुछ पूरे हुए, फुछ अधुरे रहे। इन अधुरोंको छोड़कर हम चल विये, बैठे-बैठे हमें बुलावा आ गया। प्या इन कामोंयें हाथ डालनेका एक हंसी-खेलके सिवा कोई सतलव नहीं था ?--ये प्रक्रन हैं जिनकी तरफ़ प्रत्येक व्यक्तिका वरबस ध्यान जाता है, हमारा ही नहीं, जबसे मनुष्य-सभाजने चिन्तन शुरू किया, तावसे धनुष्यको ये प्रवन व्याकुल करते रहे, और वह इनका हल दुंदता रहा। आर्य-संस्कृतिके विचारकोंने इन प्रश्नोंकी बहुत गहरी मीगांसा की थी। वे इस परिणामपर पहुंचे थे कि जिस प्रकार नदीका प्रवाह पीछेसे आता है, आगे चला चाता है, सामने जो-कुछ है वह असलका बहुत थोड़ा-सा हिस्सा है, इसी प्रकार जीवन-रूपी नदीका प्रवाह पीछेसे या रहा है, आगे बढ़ा जा रहा है । यह जीवन जो हमारे सामने हैं, वह असल जीवनका एक अत्यन्त छोटा-सा हिस्सा है। हमारी सत्ताका एक बहुत बड़ा हिस्ता पीछे है, और एक वहुत बड़ा हिस्सा ही आगे है। वर्तमान तो इस महान् जीवन-प्रवाहमें एक छोटा-सा विन्द है। हम पिछले प्रवाहको लेकर आते हैं, इस जीवनके प्रवाहको अगले प्रवाहमें मिला देते हैं। आज यहां हमारे सामने जो-कुछ है, पौधेकी तरह फूट रहा है, उसका बीज पिछले प्रवाहमें पड़ा हुआ है, और आज जो बीज इस प्रवाहमें पड़ रहा है, उसका अंकुर अगले प्रवाहमें फुटनेवाला है। यह जीयन एक खेल नहीं, तमाशा नहीं, रज-वीर्यका संयोग-मात्र नहीं। यह किसी महान् व्यवस्थाका अंग है। रज-बीर्यका संयोग होना तो ज़रूरी

है, परन्तु इतनेसाजले नैपोलियन और तिकन्दर हो जाते, दयानन्द और गांधी हो जाते, तो आयेदिन इनकी वहार होती । पहाड़ों, घाटियों और मैदानोंमें जैसे नदीका प्रवाह बहता जाता है, वैसे भिन्न-भिन्न जन्मोंमें जीवन का प्रवाह बह रहा है—वही प्रवाह जो पहाड़पर था भैदानमें बह रहा है, वही जीवन जो एक जन्ममें था दूसरे जन्मोंमें बढ़ता जाता है । नदीके पाट नदी नहीं, पारोंमें बह रहा जलका प्रवाह नदी है, इसी प्रकार हमारे ये भिन्न-भिन्न जरीर जीवन नहीं, इन घरीर-रूपी पाटोंमें पीछेसे आ रहा और आगे बढ़ा जा रहा प्रवाह ही जीवन है, यही आत्म-सन्द है ।

आर्य-संस्कृतिके विचारकोंका कहना था कि आत्म-तस्व एक धथार्थ सत्ता है, वैसी ही यथार्थ-सत्ता जैसी इस शरीरकी यथार्थ-सता है। यह गी है, वह भी है। शरीर आत्म-तत्त्व नहीं, आत्म-तत्त्व शरीर नहीं। बोनों एक-दूसरेसे भिन्न हैं। जैसे यह जीवन सिद्ध करता है कि पिछला और अगला जीवन है, वर्तमान, बिना भूत और अविष्यत्के हो नहीं संकता, वैसे इस धारीरका होना भी सिद्ध करता है कि दारीरभे अतिरिक्त कोई आत्म-तत्व है, ऐसा तत्व जिसके वग्रैर यह धारीर टिक ही नहीं सफता। किसी ममानमें बिस्तर जिला हो, तो क्या समझा जायगा ? क्या यह समझा जायगा कि विस्तरके सोनेके लिये विस्तर विछा है, बिस्तर विस्तरपर सोता है, या यह समझा जावगा कि किसी आदमीके सोनेके लिये विस्तर विछा है ? शरीर भी एक प्रकारका बिस्तर नहीं तो क्या है ? शरीरके लिये ही शरीर नहीं हो सकता। जिस्तर तो किसीके लिये है, उसके लिये जो विस्तरसे अलग है, विस्तरका इस्तेमाल कर सकता है। शरीर भी किसी दूसरेके लिये हैं, किसी ऐसेके लिये जो शरीरसे अलग है, और शरीरका इस्तेमाल कर सकता है। जो शरीर नहीं, शरीरसे अलग है, जिसके लिये शरीर है. जो शरीर के लिये नहीं, वही आत्म तत्त्व है।

### आत्म-तत्त्व तथा शरीरका संबंध----

आत्म-तत्त्व कारीरसे अलग ही हो, और इन दोनोंका आपसका कोई सम्बन्ध न हो, ऐसी बात भी नहीं है। इन दोनोंका एक खास सम्बन्ध है, और वह सम्बन्ध वही है जो दीखता है। बड़े-छोटे, अभीर-ग़रीब, अच्छे-व्हे सबको दोखता है कि शरीर आस्त्राके भोगका साधन है। आत्या और शरीरका वास्तविक सञ्चन्य भोक्ता और भोग्यका, कर्ता और कर्मका. साधक और साधनका संबंध है। इन दोनोंके इस सम्बन्धको युक्तियोंसे सिद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं, यह सम्बन्ध स्वभाव-सिद्ध है । मनुष्य ही सकानमें एह सकता है, मकान मनुष्यमें नहीं रह सकता, खेतन ही जङ्का उपभोग कर सकता है, जड़ चेतनका उपभोग नहीं कर सकता, शरीर ही आत्माका साधन हो सकता है, आत्मा शरीरका लाधन नहीं हो सकता। असल बात तो यही है, परन्तु फिर भी व्यवहारमें ऐसा नहीं वीखता। हम शरीरको सामन समझकर नहीं चलते, शरीरको ही सब-कुछ समजकर चलते हैं। करीर दृःखी हो तो हम दृःखी, करीर सुखी हो तो हम सुखी, दारीरको ही हम सब-कुछ मानकर अपना सारा व्यवहार चलाते हैं--इसका क्या कारण है ? अगर आत्म-तत्त्व है, और अगर शरीर ही आत्म-तत्त्व नहीं, तो शरीरके दु:खी होनेसे हम नयों अनुभव करते हैं कि सारा द:ख हमीं पर आ पड़ा, सुखी होनेसे क्यों अनुभव करते हैं कि अब हमें और किसी चीजकी आवश्यकता नहीं।

इस व्यावहारिक समस्याका उत्तर हमारे व्यवहारसे ही मिल जाता है। मैं मकान बनाता हूं, मोटर खरोदता हूं, बाग लगाता हूं, मुझे यह स्पष्ट अनुभव हैं कि मैं मकानके लिये नहीं हूं, मकान भेरे लिये है, में मोटरके लिये नहीं हूं, मोटर मेरे लिये है, मैं बगीचेके लिये नहीं हूं, बगीचा मेरे लिये है।

परन्तु क्या हम नहीं देखते कि मकान हाथसे सो जानेपर सनुष्य अपनेको खो बैठता है, मोटर छिन जानेपर वह अपनेको छिना-सा अनुभव करने लगता है, बगीचा उजड़ जानेपर यह उजड़ा-उजड़ा फिरला है। अगर हम अपनेको मकानसे, मोटरसे, बगीचेसे अलग अनुभव करें, तो इनके बननेसे हम अपनेको बनता-सा, इनके विगड्नेसे अपनेको बिगड्ता-सा न मातने लगें । ये चीजें हमसे अलग हैं, हमसे भिन्न हैं---इसे मूर्ध-से-मूर्ध व्यक्ति भी जानता है, परन्तु जानता हुआ भी अपनेको इनमें इतना खो देता है कि इन बस्तुओंको 'कैं' समझकर हो वह दुनियाँमें चलता-फिरता है। ठीक इसी तरह यह करीर 'मैं' नहीं हूं, यह करीर भेरा मकान है, मेरा साधन है, मेरा भोग्य है। वह 'मैं', जो असलमें 'मैं' है, इस शरीरसे ठीक इसी तरह अलग है जैसे यह शरीर मकानसे, बाग-बगीचेसे अलग है। और, जैसे मैंने, मकान-बाग-बगीचेसे अपनेको भिन्न जानते हुए भी अभिदा बना रखा है, वैसे घरीरमें रहनेवाले आत्माने बरीरसे भिन्न होते हुए भी अपनेकी शरीरसे अभिन्न बना रखा है। आर्य-संस्कृति ठीक तुस विन्दूपर आकर समस्याकी उलझनको पकड़ लेती है । शरीर आत्मा नहीं है, शरीर आत्माका साधन है, आत्मा करीरका भोक्ता है, क्यीर रथ है, आत्मा उसका रथी है-'आत्मानं रिधनं विद्धि शरीरं रथभेव तु'--पथार्थ सत्य यही है, परन्तु आत्म-तत्त्व शरीरमें अवनेकी खोये दे रहा है, स्वयं रथ और शरीर को रथी समझ रहा है, बरीरके लिये अपनेको मिटाये दे रहा है, सिर ऊंचा करनेके स्थानमें सुका जा रहा है, - ठीक इसी जगह इस कमजोरीको निकाल देनेकी, गलतीको पकड़ लेनेकी आवस्यकता है। आत्म-तस्यने जहां अपनेको शरीरके सामने झुकाया, वहीं आर्य-संस्कृतिने उंगली उठाकर एख दी, और कह दिया कि हमारे जीवनकी दिशामें गलतीका श्रीगणेश यहींसे हो रहा है।

#### आत्म-तत्त्वका स्वरूप---

उपनिषद्ने ठीक कहा है-जिसके विना आंखें देख नहीं सकतीं, जिसकी आंख साधन हैं, जो आंखोंद्वारा देखता है, वही आत्मा है ; जिसके बिना कान सुन नहीं सकते, जिसके कान साधन हैं, जो कानों-द्वारा सुनता है, वही आत्मा है; जिसके बिना नासिका सुंघ नहीं सकती, जिसके लिये नासिका लाधन है, जो नासिकाद्वारा सुंधता है, वही आत्मा है ; जिसके बिना मुख रस नहीं ले सकता, जिसका मुख साधन है, जो मुखद्वारा रस लेता है, वही आत्मा है ; जिसके बिना त्वचा स्पर्श नहीं कर सकती, जिसकी त्वचा साधन है, जो त्वचाद्वारा स्पर्ध करता है, वहीं आत्मा है; जिसके बिना मन मनन नहीं कर संकता, जिसका मन साधन है, जो मनद्वारा सोच-विचार करता है, वही आत्ना है। आत्मा भोक्ता है, फर्ता है, द्रष्टा है, श्रोता है, झाता है, रसियता है, स्पर्ध्त है, मन्ता है। आत्मा भोक्ता है, परन्तु जब संसारके भोगोंमें लीन होने लगता है, उन भोगोंसे अपनेको अलग नहीं कर सकता, तभी भोग्य वन जाता है। संसारको भोगते हए भोगोंके बन्धनमें न पड़ना भोवता बने रहना है, भोगनेपर भोगमें अपनेको खो देना भोग्य वन जाना है । आत्मा कर्ता है, परन्त जब संसारके कामोंमें वह इस तरह जुट जाता है कि उनसे अवनेको जुदा कर ही नहीं सकता, काम-धन्दे आत्माको दबा छेते हैं, तभी वह कर्म बन जाता है। संसारके काम करते हुए इतना करना कि वे काम हमारे गलेमें जंजीर वनकर न पड़ जायं, कर्ता बने रहना है, काम करते हुए काममें फंस जाना कर्य बन जाना है। आत्मा ब्रष्टा है, परन्तु जब संसारके दृश्योंमें रमकर अपनेको भूल जाता है, तब दृश्य वन जाता है। जवतक इन दृश्योंमें रमते हुए भी अपनेको नहीं भुलाता, तभीतक वह द्रष्टा

है। आत्मा श्रोता है, परन्तु जब संसारके मधुर स्वरोंके रसमें अपनेकी खो देता है, तब अन्य वन जाता है । जबतक शब्द-एसका आनन्द लेते हुए भी अवनेको लो नहीं देता तसीतक वह श्रोता है। आत्मा द्याता है, परन्तु जब संसारके गंथींमें यह मस्त हो जाता है, गन्यके लिबा इसे कछ नहीं समता, तब झाता के स्थानपर झाय्य वन जाता है, तब संसार मानो इसे सूंघने लगता है। जबतक गन्ध लेता हुआ भी उसमें वेसूच नहीं होता, तभीतक वह छाता है। आत्मा रसविता है, परन्तु जब संसार-के रसींमें यह वह जाता है, तब स्वयं रस बन जाता है, तब संसार मानी इसे चलने लगता है। जबतक रत लेता हुआ भी रसमें बहता नहीं तभी-तक वह रसियता है। आत्मा स्पब्धी है, परन्तु जब संवारके कोमल-कोमल स्पर्शीका मजा लेनेनें यह इतना लीन हो जाता है कि स्पर्शके सिवा इसे कुछ अच्छा नहीं लगता, तब स्पृथ्य बन जाता है, लंसार मानो इसके स्पर्शका मजा लुटले छगता है । जबतक स्पर्श करता हुआ भी स्वर्शमें धंस नहीं जाता, तभीतक वह स्पर्ध्य है। आत्ना मन्ता है, परन्तु संसारकी तरक खींचनेवाले विचारोंमें जब यह पिचा जला जाता है, तब स्वयं मननका विषय बन जाता है, तब मानो संसार उसका मनन करने लगता है, और सोचता है कि यह क्या तत्त्व है जो कर्ता बनकर आया था, कर्म बन गया, इच्छा बनकर आया था, दश्य का गया, श्रोता बनकर आया था, श्रव्य बन गया, घाता बनकर आया था, घाट्य बन गया, रसियता बनकर आया था, रस बन गया, स्पर्व्य बनकर आया था, स्पृश्य बन गया, मन्ता बनकर आया था, मनगका विषय बन गया। उपनिषदोंमें जहां-तहां बिखरी हुई आर्य-संस्कृतिका संदेश है-हम भोक्ता हैं, भोग्य बने हुए हैं; कर्ता हैं, कर्म बने हुए हैं; ब्रध्टा हैं, दुश्य बने हुए हैं; श्रोता हैं, श्रव्य बने हुए हैं; जाता हैं, जाय्य बने हुए हैं; रसियता हैं,

रस बने हुए हैं; स्पर्ध्य हैं, स्पृथ्य बने हुए हैं; मन्ता हैं, यनन का विधय बने हुए हैं; रशी हैं, रथ बने हुए हैं; स्वाकी हैं, भृत्य बने हुए हैं; राजा हैं, रंक बने हुए हैं—आत्म-तत्त्वके अपने स्वरूपमें उद्वुद्ध होनेकी आवश्यकता है।

आत्म-तत्त्रका विशेष गुण--'वद्रूपता' तथा 'पृथक्-रूपता'---

आत्य-तत्त्व अपन स्वरूपको प्रकृतिमें क्यों खो देता है ?इसालये ,स्योंकि 'तदूपता' इसका स्वभाव है। जिसके साथ यह भिलकर चलता है उसीको 'मैं' लमजने लगता है। यह शरीर 'मैं' नहीं है परन्तु शरीरके सम्पर्कमें आकर आत्या शरीरको, शरीरको इन्द्रियोंको 'मैं' पुकारने लगता है । सांस्य-दर्शनने विज्व-रचनाकी मीर्शासा करते हुए बतलाया है कि पहले प्रकृति थी, फिर प्रकृतिसे महत्-तत्त्व, महत्-तत्त्वते अहंकार-तत्त्व, अहंकार-तत्वते सम्पूर्ण महांडकी रचना हुई । हमारे व्यक्तित्वमें जो अहंता है, वह आत्माकी नहीं, प्रकृतिकी है । आत्मा जब इस अहंताके सम्पर्कमें आता है, तो तदाकार हो जाता है, क्योंकि विषयके साथ 'तद्र्वता' इसका स्थालाविक तुण है । इली भावको गीतामें- प्रकृतेः वियमाणानि गुणैः क्यमीण सर्वज्ञः । अहंकारविभृहात्मा कर्ताहिभिति मन्यते'-- प्रकृतिके अहंसाए-तस्यके साथ विल जानेके कारण त्रज्ञतिके जो धर्म हैं उन्हें आत्मा अपने धर्म समझने जगता है'--यह कहा है। प्रकृतिके साथ मिले जिना आत्य-तत्वका विकास नहीं हो सकता इसलिये यह प्रकृतिका पहारा लेता है । आत्म-तस्वका विकास इसी प्रकार हो सकता है, इसके बिना नहीं। आत्मा प्रकृतिका सहारा ले, परन्तु अपनेको प्रकृति न रामझने लगे-इसी मार्गसे आत्माकी शक्ति उद्दुद हो सकती है, नहीं तो यह अपनी सारी शक्तिको लो बैठता है। हम देखते नहीं कि काम-कोध-लोभ-मोहके वेगमें हम इतन वह जाते

हैं जैसे आत्मापर इनकी आंधी आ चढ़े, इनसे हम ऐसे वब जाते हैं जैसे हम इनके सिवा कुछ नहीं ? परन्तु गया आत्म-तत्वका यही स्वरूप है ? जिस समय मेरे शरीरका तार-तार कोवमें कांप रहा होता ी, में आपेहे बाहर हो जाता हूं, तब क्या इस प्रकारका भयावक रूप आत्या चारण कर लेता है ? ऐसी वात नहीं है। क्रीवकी अवस्थानें आत्मतत्व नहीं, अहंकार-तत्व कोचके आवेशमें भरा होता है, और क्योंकि आत्म-तत्त्वका स्थभाव विषयके साथ तद्भव हो जानेका है, इस-लिये एसा प्रतीत होने लगता है कि आत्म-तत्त्वमें भूचाल आ गया, जयल-पुथल पद्य गयी । दूसरेको कोवनें देखकर हम तो प्रकारकी प्रति-कियाएं कर सकते हैं। एक प्रतिक्षिया तो यह है कि जैसे वह कुछ होकर हाथ-पर पटक रहा है यैसे हम भी हाथ-पर पटकरे लगें, अंट-संट वकने लगें; दूसरी प्रतिकिया यह है कि तुम उसकी हरकतको देखकर उसके साथ तजूप न हो जायं, इष्टाकी भांति उसे वेखकर टाल भर आयं। ठीक इसी तरह जब हमारे अपने भीतर कोषकी उथल-पुथल मच रही हो, तब भी तो हमारा आत्म-तत्त्व दोनों प्रकारकी प्रतिक्रियाएं कर सकता है। एक प्रतिक्रिया तो यह है कि अहंकार-तस्वमें लवालय भर एहे फोधके साथ आत्म-तास्य तदाकार हो जाय, तहूप हो जाय। सहज, स्वाभाविक प्रतिकिया यही है। दूसरी प्रतिकिया यह भी हो सकती है कि अपनेशे जरा पीछे हटकर, अहंकारसे अपनी ततुपता और तदाकारता हटाकर, क्रष्टा बनकर आत्म तत्त्व अपने अहंकार-तत्त्वमें भर रहे कोधको देखने लगे--स्वयं 'द्रव्दा' बनकर इस 'दृश्य'को देखे । जब आहम-तत्त्व इस प्रकार देखने लगेगा उसी समय कीय ज्ञान्त हो जायगा क्योंकि कोध 'आत्म-तत्त्व'में नहीं, 'अहंकार-तत्त्व'में था। कोव ही क्या, जितने भी मानलिक-वेग हैं, सब-के-सब, आत्म-तत्त्वके तद्रपता और तदा-

कारताके स्वभावके कारण उतमें दीख पडते हैं। आत्म-तस्वके विकासके ितये उसका ऐसा स्वभाव होना आवश्यक है। तभी तो प्रकृतिके स्थानमें जब वह सब्दिके परम-तत्त्वके सम्पर्कमें आता है तब वह उस परमात्म-तरवको गणोंके साथ अपनी तहपता स्थापित कर लेता है। योग-शास्त्रने इली भावको प्रकट करते हुए कहा है कि जैसे स्फटिक-गणिके सामने फुल हो तो उसमें फुलका अतिबिम्ब पड़ता है, वैसे आत्माके सामने प्रकृति हो तो उसमें प्रकृतिका, परमात्मा हो तो परमात्माका प्रतिविम्ब पड़ता है, उससे तद्रपता हो जाती है। परन्तु तद्र्यताके स्वभावका यह अभि-जाय नहीं कि आत्म-तत्त्व विषयके तद्भुप ही हो सकता है, उससे अपने को अलग नहीं कर सकता। जैसे तहुर होना उसका स्वभाव है, वैसे विषयसे अपनेको अलग कर लेनेकी शी उसमें सामर्थ्य है । अभी हमने देखा कि कोधके हम तदूप हो जाते हैं परन्तु जोवले अपनेको अलग करके, द्रष्टा वनकर, उस कोधकी अवस्थाका विदलेखण भी कर राकते हैं, 'ऋद्ध-में' को दश्य बनाकर 'आत्म-तत्त्व' के द्रष्टाकी हैसियतसे भी हम देख सकते हैं। जब फोई कोधर्में भर रहा हो, हम उसे कहते हैं, अपनेसे ऊपर उठो, तब हय ऐसा क्यों कहते हैं ? उस समय हम आत्मा-अनात्माके भेदको स्पव्ट वेख रहे होते हैं, हम वेख रहे होते हैं कि 'मैं' जो कोध कर रहा हूं, लोभ कर रहा हूं, मोह कर रहा हूं, वह वास्तवभें 'भें' नहीं हुं, 'भें'ने गलतीसे अनात्माको आत्मा समझा हुआ है, जो 'में' नहीं हूं, उसे 'में' समज्ञा हुआ है, नहीं तो कोई क्यों कहे, अपनेसे उपर उठ, अपने स्वरूपको पहचान ! आत्म-तत्त्वमें बोनों वातें हैं--'तहूपता' और 'पुथक-रूपता' । जब प्रकृतिके साथ वह तद्रूपता स्थापित करता है तब अकृतिके साथ एक हो जाता है, उसमें इतना घुल-मिल जाता है कि अपने स्वरूपको खो बैठता है। परन्तु उसमें पुषक-रूपताको भी तो सामर्थ्य है। प्रकृतिकों रहते हुए ही जब उससे वह अपनी पृथक्ता स्थापित कर लेता है तब उसका यथार्थ स्वरूप प्रकट होता है । आत्मा कर्ता है, भीवता है, प्रकटा है—यह सब-कुछ वह तभी है जब प्रकृतिकों रहता हुआ पह सदूप और तबाकार न हो जाय, प्रकृतिमें अपनेको खो न दे, प्रकृतिको अपना साधन समझे, और इसे साधन समझकर जो चाहे इसका उपयोग करे, ऐसा न हो कि 'प्रकृति', या प्रकृतिका पुत्र 'अहंकार-तस्त' आत्म तस्यका उपभोग करने लगे। इस एक विचारमें आर्थ-संस्कृतिका मूल निहित है।

### आत्य-तत्त्वकी शक्ति--

आत्म तस्व अपने स्वरूपमें आकर इसमें निहित जो महान् क्षित हैं उसे जाग्रत् करता है। जैसे पांचों महाभूत जड़के समान हैं, परन्तु उनमें कितनी असीम क्षित भरी हुई है ? पृथिवी बेकार पड़ी है, परन्तु इसमें कितनी असीम क्षित भरी हुई है ? पृथिवी बेकार पड़ी है, परन्तु इसमें कितनी क्षित्त है, इसमें बीज डालकर क्या-क्या नहीं पैदा किया जा सकता ? जलकी असीम राक्षि यूं ही बहती रहती है, परन्तु उसीसे विद्युत् उत्पन्न की जाती है। अनिम्में छिपी क्षित्त रेल, जहाज, तोप, बन्द्रक चलते हैं। देखनेको ये महाभूत कितने निर्जीव दीखते हैं, परन्तु इनकी क्षित्तका आधिर्माव करनेरो वे कितने सजीव हो जाते हैं। ठीक ऐसे, आत्म-तत्व असीम अधितका भंडार है। वह सारी क्षित्त इसमें ऐसे ही छिपी बैठी है जैसे पृथिवी-अप्-तेज-वायु-आकाशकी क्षित्त । आत्म तस्वमें असीम अपित है—इतना कह देले-मात्रसे वह क्षित्त नहीं जग उठती, उस वित्तके विकासके साधन करने होंगे, तभी वह क्षित्त जाग्रत् होगी, अन्यथा आत्म-तत्त्व भी प्रकृति-तत्त्वके समान जड़वत, अक्षमत बना रहेगा। वह क्षित्त मौतिक क्षित्त नहीं होगी। आत्म-तत्त्वकी अधितको विकाससे विजली, भाप, उड़ने आदिकी बातें नहीं पैवा होगी। भौतिक

पवार्ष भौतिक-शिवत जत्पन्न करेंगे, तो आध्यात्मिक तरन आध्यात्मिक शिवत जत्पन्न करेंगे। आत्म-तत्वकी शिवतके विकासका क्य व्य होगा ? उसके विकासके अनेकताके स्थानमें एकता, स्वार्थके स्थानमें परार्थ, हेकके स्थानमें प्रेम एनं अशांतिके स्थानमें शांति पैटा होगी। ये तस्य प्रकृतिमेंसे नहीं आत्म तत्त्वमेंसे निकलते हैं। आखिए, जाने-अमजाने, हम इन्हींको लक्ष्य बनाकर ही तो चल रहे हैं। हम युद्धकी बात करते हैं तब भी कहते हम यही हैं कि हमारा लक्ष्य ऐसी लड़ाई लड़ना है जिससे आगे किसी लड़ाईफी संभावना ही न रहेगी। आर्य-संस्कृतिका डंकेकी चोट कहना यह है कि आत्म-तत्त्यके विकासके विना सानव-समाज उस लक्ष्यतक नहीं पहुंच सफता जिवर जानेके लिये यह हाथ-पांच पटक रहा है, क्योंकि एकता, शिवत, विक्व-वन्तुत्व अदि जिन तत्त्योंकी खोजमें मनुष्य भटक रहा है उनका लोत वाहर नहीं, भीतर है, शक्तिमें नहीं, आत्मामें है, आत्मा ही इन तत्त्वोंके लिये शिवतमा पंडार है।

जो लोग फहते हैं कि आत्म-तत्य प्रकृतिका छोड़वार, प्रकृतिसे हटकर अपने यथार्थ विद्यालके सार्गपर चलेगा, वे गलत कहते हैं। आर्थ-संस्कृतिका कहना यह नहीं है। आर्थ-संस्कृतिका कहना यह है कि प्रकृतिको छोड़कर आत्म तत्य एक कदम आगे नहीं वढ़ सकता। अपने विकासके लिये आत्मक्त्य प्रकृतिका सहारा लेकर ही चल सकता है। गलती किर्क इस वातमें हो जाती है कि जो सहारा है, वह सहारा ही नहीं बना रहता, धीरे-धीरे वही मुख्य स्थान प्रहण करने लगता है। आर्य संस्कृति आत्म-विकासको इस गलत रास्तेपर जानेसे बचा लेकी है। पांच कोशोंद्वारा आत्म-तत्त्वका विकास—

आत्म-तच्य और प्रकृति-तत्त्वका मेळ न होता तो संसारका विकास ही न

हो पाता । जितना विकास है, जितनी गति है, आत्म-तस्वके कारण है । स्वयं प्रकृति तो जड़ है, जड़में अपने भीतरसे ही तो मति नहीं उत्पन्न हो बदाती। अगर जड़कें स्वाकाधिक गति हो, बाहरले किसीने दी न हो, तो वह एक ही दिशामें चलती चली जायगी, वह एक ही नहीं सकती, न जिस दिशा में जा रही है उसले किसी भिन्न दिशामें जा सकेगी। जैसे प्रकृति अपनेसे अतिरिक्त किसी अन्य तत्त्वके जिना गति नहीं कर सकती, वैसे आत्म-तत्त्व भी प्रकृतिके विना विकासके मार्गपर नहीं चल सकता। चलेगा तो प्रकृतिके हारा जलेगा, प्रकृतिको माध्यम बनाकर चलेगा । आत्म तस्य अपनेको प्रकृतिहारा ही प्रकट कर सकता है, और किसी तरह नहीं, इसलिये प्रकृति को छोड़नेसे उसका काम नहीं चल सकता । जब आत्म-तत्त्व प्रकृतिको भाष्यम बनाकर अपने स्वरूपको प्रकट करनेका प्रयास करता है तथ सुष्टि विकासके वार्मपर चल पड़ती है, ऐसे ही जैसे रेलका एंकिन जब गाड़ीके उद्योंके लाथ जुड़कर चलने लगता है तब सारी रेलगाड़ी एंजिनकी चालसे चलने लगती है। आत्माके विकासकी इस प्रक्रियामें सबसे पहली अवस्था तब आती है जब जड़-जगत्में किसी भी स्थानपर चेतनताका आबि-भीव हो जाता है। यह चेतनता क्या है ? यह आत्म-तत्त्वका, प्रकृति-तत्त्वको माध्यम वनाकर, अयनेको प्रकट करनेका प्रयत्न है, इसीका नाम 'देह'-का उत्पन्न हो जाना है। जितना अन्नमय जगत् है, उद्भिज जगत्, वृक्ष-लता-ओषधि-वनस्पति---ये सब इस दुष्टिसे आत्म-तत्त्वके प्रथम विकास हैं, और इतने अंशतक जीवित हैं जितने अंशतक प्राण न छेनेपर भी उगले-बढने-फुलने-फलनेवाले देहको जीवित कहा जा सकता है। इनमें भोजनका आदान-प्रवान, जीना-बढ़ना-मरना पाया जाता है, परन्तु आत्म-तत्त्वका यह विकास अत्यन्त प्रारंभिक, अत्यन्त निम्न-स्तरका विकास है क्योंकि इसमें अभी प्राणका विकास नहीं हुआ होता । इस विकासके बाद, प्रकतिको

आध्यम बनाकर, आत्म-तत्त्वके विकाशकी दूसरी अवस्था वह आती हैं जब हेहुओं 'प्राण'का विकास ही जाता है। यह अवस्था वृक्ष-छता-ओषधि में नहीं, कीट-पतंग-पत्रमें पायी जाती है। इनमें आत्य-तरवका विकास वश आदिकी तरह देहतक न रुककर प्राणतक चला गया है। यह आरम-सत्त्वके विकासकी हित्तीय अवस्था है, परन्तु यह भी निम्न अवस्था है। इसके बाद आत्म-तत्त्व और जोर मारता है, और वेग पकड़ता है, और जब वह वेग प्रवल हो जाता है, तब 'मन' प्रकट होता है, यह आत्म-तत्त्वके विकालकी, अपनेको प्रकट करनेकी तीसरी अवस्था है। यह अवस्था अनुष्यमें दिखायी देती है। वर्तमान युगके महान् विचारक श्रीअरविदका कहना था कि विकासोन्मुखी आत्म-तत्त्व अभीतक इस तीसरी अवस्था तक ही पहुंचा है, अभी जोथी अवस्था और आनेवाली है। जैसे आत्म-तस्वके अभीतकके विकासमें 'देह' प्रकट हुआ, फिर 'प्राण' प्रकट हुआ, फिर 'मानस' प्रकट हुआ, वंसे अब चौथा तत्त्व 'अतिमानस' प्रकट होगा । सुव्टिलें देहका प्रकट होना एक महान् घटना थी, उसके बाद जब प्राण प्रकट हुआ तब दूसरी महान् घटना घटी, फिर जब मानस प्रकटा तब तीसरी महान घटना घटी, और अब जब 'अतिमानस' प्रकट होगा तब ती आत्म-राज्यके विकासमें भहानतम घटना घटेगी। श्रीअरविन्दका कहना था कि जैसे वनस्पति एक विशेष योनि है, पशु एक दूसरी योनि है, मनुष्य एक तीसरी ओनि हैं, वैसे अतिमानसके प्राणी एक मिस्र ही प्रकारके व्यक्ति होंगे, उनमें जरा-मरण नहीं होगा, उनका यही शरीर एक दिव्य-शरीर हो जायगा । 'मानस' जो प्रकट हो चुका है, तथा 'अतिमानस' जो अभी प्रकट होगा--इन दोनोंमें भौलिक भेद क्या होगा हिमारा सन ज्ञानके लिये प्रयास तो करता है, परन्तु प्रयास करता हुआ भी अज्ञानसे बंधा रहता है, ज्योतिकी खोज तो करता है, परन्तु ज्योतिके लिये अवनेको पूर्णतया खोल

नहीं पाता । अतियानसके प्रकट हो जानेपर अज्ञानके साथ इसका बन्धन ट्ट जायमा, ज्योतिसे भर जानेके लिये यह लगतार खुला रहेमा । जैसे अनुकाको लिखे यानन न करना असंसव है, जैसे पशु-पश्चीके लिखे प्राण न लेना असंभव है, जैसे वनस्पतिके लिये योजन छोड़ देन। असंबय है, वैसे जिल्ली अतिभानस विकास पा जायमा उसमें अज्ञान अक्षंभव हो जायमा । श्री-अर्राबंबकी इस खोजका आधार उपनिषदोंके ऋषियोंकी वाणीमें छिपा है। तेलिरीयोपनिवतुमें पांच कोशोंका वर्णन आता है। वे कोश हैं-अञ्चल, जाणस्य, मनोस्रय, विज्ञानस्य तथा आनन्दस्य । शीसर्विदके कथनका अभिप्राय यह है कि अभीतक सृष्टि अञ्चय, प्राणगय और मनोमय-कोञ तक विकसित हुई है, जौथे विज्ञानमय कोशका विकास होना अभी वाकी है। अजनय-कोश जनस्पतियोंमें, प्राणसय पश्-पिक्योंमें, धनोसय यनुष्योंसे विकसित हो चुका है। अब विज्ञानमय कोशका विकास होना है, इसीको श्रीअरविंदको भाषामें 'अतियानस' कहा गया है। उपनिषत्में इसी अतिकानसको विज्ञानसय कोवा कहा है। उपनिषत्के ऋषि अति-मानल या विज्ञानवय-कोशसे आगे भी आत्म तत्वके विकासका एक और स्तर बतलाते हैं। उनका कथन है कि 'विज्ञानमय कोश'के विकासके बाद 'जानन्दमय-कोश'का विकास होता है। इसका अभिजाय यह है कि उस समय आत्म-तत्त्व ऐसी स्थितिमें पहुंच जाता है जो परमानन्दकी स्थिति है, जिसमें आनन्द-ही-आनन्द है, जिसमें निराजन्दता असंभव ही जाती है। श्रीअरविदका कहना था कि जैसे पारदर्शक शीक्षेसेंसे उसके पीछे जो-कुछ है वह दीख जाता है, वैसे उन्हें यानसके आगे अतिमानस, विकसित होता हुआ स्पष्ट दीख रहा है । ठीक इन्हीं शब्दोंमें कहा जा सकता है कि उपनिषत्के ऋषियोंको इसी तरह अतिसानस अर्थात 'विज्ञानमय-कोश' के आगे 'आनन्दमय-कोश' दीख रहा था, और आत्म-

तत्त्वके विकासकी दिशाका वर्णन करते हुए वे कहते थे कि प्रकृतिके गाध्यम द्वारा विकास करते-करते एक ऐसा स्तर आता है जो अतियानससे अगला आनन्दमय स्तर है । अतिमानसके विजयमें श्रीअरविंदकी यह धारणा है कि यह तस्व अभीतक प्रकट नहीं हुआ, आगे होगा; उपनिषदोंके ऋषियोंका कहना था कि आत्म-तत्वका वह प्राकृतिक-साध्यम जिसके द्वारा आत्माके लिये अज्ञान असंभव हो जाता है, विज्ञानमय कोश है, और वह माध्यम जिसके द्वारा जिरानंदता असंभव हो जाती है, आनन्यस्य कीश है, जो बीजरूपमें पहलेसे हो हर मनुष्यमें विश्वमान है। दूसरे बन्दोंमें, प्रकृतिके लाध्याको आत्य-लच्यके उत्तरोत्तर विकासकी विज्ञा 'विज्ञानमय-कोश'की आगृति है, आत्माका यह विकास आगे-आगे होता जाता है, तवतक होता जाता है जजतक आल्या अपने आनन्दभय स्वरूपको जागत नहीं कर लेता । वे कोश, इस शरीरमें, एकके भीतर एक छिपे हुए, एक-दूसरेसे सुक्स, कोई ंबुक्प-शरीर नहीं हैं, शरीरका नाम ही 'कोश' है। 'अख़भय-कोश'का अर्थ है यह अञ्चमय स्थ्ल शरीर। वनस्पतियां 'अज्ञमय कोश' तक ही रह जाती हैं, इससे आणे उनका विकास नहीं हो पाता । 'त्राणमय-कोश'का अर्थ है, वह भारीर जो अञ्चले तो बना है, क्योंकि वह अन्नमय-शारीरके ही द्वितीय विकासका नाम है, परन्तु जितमें अबके अतिरिक्त 'प्राण' एक नवीन-सरव प्रकट हो गया है। पजु-पक्षी अजनयकी प्रकियामेंसे तो गुजर ही खुके हैं, परन्तु इनका शरीर 'अन्नभय-कोश' नहीं, 'प्राणमय-कोश' कहाता है, क्योंकि प्राण एक तत्त्वके रूपने वनस्पतियोंमें नहीं प्रकट हुआ, परन्तु पश्च-पक्षियोंमें त्रकट हो गया है। 'मनोमय-कोश'का अर्थ है वह झरीर जो अन्न और प्राणसे तो बना है, परन्तु जिसमें 'मन' एक नवीन-तत्त्व प्रकट हो गया है। मनुष्यका शरीर 'मनोमय-फोश' है क्योंकि मन एक तस्त्रके रूपमें वनस्पति, पश्-पक्षीमें नहीं, मनुष्यमें प्रकट हुआ है। 'विज्ञानमय-कोश'का अर्थ है वह

शरीर जिसमें देह, प्राण तथा मनके अतिरिवत एक चौथा तस्व--'विश्वान' या श्रीअर्रावदके बन्दोंमें 'अतिसानस'--- प्रकट हो गया है । 'आनन्दमय-कोश' का अर्थ है, वह ज़रीर जिसमें देह, प्राण, मन और विज्ञानके अतिरिक्त एक पांचवां तत्त्व--'आनन्व'-- प्रकट होता है । जो तत्त्व अभीतक प्रकट नहीं हुए उनका बीज एक-इसरेमें निहित है । आनन्दमयका विज्ञानस्यमें, विज्ञानगयका मनोमयमें, मनोभयका प्राणसयभें, प्राणमयका अक्षसयमें बीज है-हां, अज्ञ, प्राण, मन विकसित हो चुके हैं, विज्ञान तथा आनन्व विक-सित होने हैं, या किसी-किसीमें हो चुके हैं। जब आत्म-तत्य प्रकृतिको माध्यम बनाकर उस तत्वको उत्पन्न कर लेगा जिसके द्वारा अज्ञान और निरानन्दता असंभव हो जायगी, तो वह अवस्था उसकी जीवन-यात्राकी अंतिम मंजिल होगी, और उस समय उसका भौतिक शरीर ही पहले 'विज्ञानमय' और फिर विकसित होता हुआ अन्तमें 'आनन्दशय-कोश' हो जायगा । इस प्रकार आत्य-तत्त्व अन्ततक प्रकृतिके सहारे आगे-आगे बढ़ता जायगा, जिकसित होता जायगा, अपने आपको प्रकृतिमें छो-छोकर जसमेंसे निकलता आयगा, और अपने लक्ष्यतक पहुंचनेके लिये प्रकृतिकी अपना साधन बनाता जावगा ।

इस सारे विवेचनका अभिप्राय यह है कि अल्लब्य-कोश प्राणक्यके िल्ये हैं, प्राणक्य अञ्चल्यके िल्ये नहीं; प्राणक्य अञ्चल्यके िल्ये नहीं; प्राणक्य अञ्चल्यके िल्ये नहीं; मनोक्य विज्ञानस्य अन्तर्वे किये हैं, विज्ञानस्य मनोक्यके िल्ये नहीं; विज्ञानस्य आनन्दक्यके िल्ये हैं, आनन्दक्य विज्ञानस्य आनन्दक्यों । आध्यात्मिक-विकालकी यही विज्ञा है। जब हम आध्यात्मिक आनन्दकी अपेक्षा विज्ञानकों, विग्ञानकों अपेक्षा भनकों, सनकी अपेक्षा प्राणकों, प्राणकों अपेक्षा अञ्चल्य स्थूल शरीरकों अधिक महत्त्व देने लगते हैं तब हम आत्म-तत्त्वके विकालके मार्गपर न चलकर उन्हें मार्गपर चलने लगते हैं।

हमें भिन्न-भिन्न कोशोंको जागे-आगे जानेका साधन समझकर चलना है, अञ्चमधको प्राणमधका, प्राणमधको मनोमधका, मनोभधको विज्ञानसदका और विज्ञानस्थको आनन्दमधका साधन समझना है—अगले-अगलेके विकासमें सहायक समझना है, इससे उल्टा नहीं।

### पिंड तथा प्रह्मांडका आत्म-तत्त्व---

स्पिटमें पिड तथा बह्यांड वो वस्तुएं हैं। दोनों जड़ हैं, प्रकृतिके बने हुए हैं । दोनों आत्म-तत्त्वके साधन हैं, इन दोनोंको वाध्यम बताकर ही आत्म-तत्त्व अपना विकास करता है। पिडकी माध्यम बनाकर जब आत्म-तत्त्व अपना विकास करता है तब उस विकलित हुए पिडको 'वेह', 'शरीर' आदि शब्दोंसे पुकारते हैं, उन भिन्न-भिन्न देहोंसें विकासके भिन्न-भिन्न स्तरोंपर पहुंचे आत्म-तस्वको 'आत्मा' पुकारते हैं। आत्म-तस्व जैसे पिडको याध्यम बनाकर अपनेको प्रकट कर रहा है, वैसे बह्मांडको साधन बनाकर भी अपनेको प्रकट कर रहा है। तह्यांडद्वारा अपने स्वरूप-को प्रकट करनेवाले आत्म-तत्त्वको 'बह्म' प्रकारते हैं, 'परमात्मा' प्रकारते हैं, विकसित हुए बह्यांडको सुष्टि पुकारते हैं। देह तथा सुष्टि दोशों प्रकृति-तस्त्र है, आत्मा तथा परनात्मा दोनों आत्म-तस्व है । देह तथा सुव्हि आत्मा तथा परमात्माके साधन हैं, देह आत्माके और प्रकृति परमात्माके अपने स्थरूपको प्रकट करने, विकसित करनेके माध्यम हैं। विकासके घार्गकें आत्म-तत्त्वको एक जगह रकना नहीं है, आगे जानेके लिये जहां पांच रखा है, उसे और आगे बढ़नेके लिये उठा देना है, जो पकड़ा है, उसे छोड़ देना है। माध्यम लक्ष्य नहीं साधन है, काम निकल जानेपर साधनको हट जाना है, आत्म-तत्त्वके विषयमें यह आर्य-संस्कृतिकी विचार-घारा है । आत्म-तत्त्व-विषयक इहलोकिक तथा पारलौकिक विचार—

इस स्थानगर यह कह देना आवश्यक है कि आर्थ-संस्कृतिकी विचार-धाराके हो रूप हैं--एक इहलोकिक, दूसरा पारलोकिक । इस इस प्रत्यमें आर्व-लंस्कृतिके इहलोकिक रूपपर हो विचार कर रहे हैं। आर्य संस्कृतिने जीवनके कार्य-कवका निर्माण जिस विचारको आधार बनाकर किया है, वह विचार ह—नारीरके पीछे जात्मा है, प्रकृतिके पीछे परवात्मा है, शरीर आत्वाका लावन है, प्रकृति परमात्माका साधन है। यह इहलीकिक विचार है जिससे आर्थ-संस्कृतिने अपने जीवनके प्रति दृष्टि कोणको बनाया है । शरीर हो, आत्मा न हो, प्रकृति हो, परमात्ना न हो, तो जीवनकी दिशा एक तरफ़ चली जाती है; शरीर हो, परन्तु आत्माका साधन हो, प्रकृति हो, परन्तु वह परमात्नाका साधन हो, तो जीवनकी दिशा इसरी तरफ चल पड़ती है । आर्य-संस्कृतिकी जीवनकी दिशा इस दूसरी तरफ़ ही गई है । इसी विद्याको तरफ़ जाते हुए आर्य-संस्कृतिके इहलोकिक जीवनका कार्य-कम बना है । निष्काम-कर्म, आश्रम-व्यवस्था, यज्ञ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, बहावर्य, अपरिग्रह, प्राणिमात्रमें आत्व-भावना--आर्य-संस्कृतिके इन सब इहलौकिक विचारोंका उद्गय आत्म-तत्त्वकी कल्पनासे ही हुआ है । आस्त-तस्य एक पारलीकिक कल्पना नहीं है । आर्य-संस्कृतिमें आत्म-तस्य को एक वैसी ही इहलोकिक वस्तु माना नया है जैले हब प्रकृति-तरवको मानते हैं। हां, जैसे, जो लोग प्रकृतिको ही यथार्थ-तत्त्व बानते हैं, वे प्रकृति-की छानबीनमें लग जाते हैं, और प्रकृतिके सम्बन्धमें भी सैकड़ों पार-लौकिक कल्पनाएं कर डालते हैं, वैसे, क्योंकि आर्य-संस्कृतिके उपासक आत्म-तत्त्वको यथार्थ-तत्त्व मानते थे, इसलिये आत्म-तत्त्वके पारलीकिक रबख्यकी उन्होंने भी खूब छानबोन की, खूब चर्चा की । क्या आत्म-तत्त्व

अकृति-तत्त्व-जैसा एक स्वतंत्र तत्त्व है जिससे हम सबका भिन्न-भिन्न आत्मा विकसित होता है ? क्या आत्म-तत्त्व परमात्माका भी आधार-भूत तत्त्व है ? क्या प्रकृति-तत्त्वका विकास भी इस आत्म-तत्त्वसे होता है ? आत्मा-परवात्मा एक हैं, या इनका मौलिक भेद है ? जड़-चेतन एक हैं, या इनका मौलिक भेद है ? त्रैतवादियोंकी तरह आत्मा, परमात्मा, प्रकृति--इन तीनको प्थक्-पृथक् मानें; परमात्मा और प्रकृतिको ही यथार्थ सत् मानें, आत्माको परमात्माकी रचना मानें; वेदान्तियोंकी तरह प्रकृति और जीवको बहाका ही रूपान्तर मानें--ये सब पारलीकिक विचार हैं, इन सब विचारोंको आर्य-संस्कृतिने जन्म दिवा है, इन सब विचारोंका आर्य-तंस्कृतिके विकासपर प्रभाव भी पड़ा है, परन्तु इन सब विचारोंका आधारभूत इहलोकिक विचार, इन सब विचारोंका सार, वह विचार जो भिन्न-भिन्न पारलीकिक विचारोंके होते हए भी सबयें समान है, एक ही विचार है, और वह यह कि आत्म-तत्त्व एक इहलौकिक यथार्थ सत्ता है, हमें अपने वैपक्तिक और सामाजिक जीवनका विकास इस सत्ताको मान-कर फरना है, इसके बिना माने नहीं । प्रकृति-तत्त्वके सम्बन्धमें भिन-भिन्न कल्पनाओंके होते हुए भी इसका अन्तिम पारलीकिक-रूप क्या है, परमाणु हैं, इलेक्ट्रोन हैं, इलेक्ट्रोन भी धन-ऋण विद्युत्के आवेक्के बिना फुछ है या कुछ नहीं—इन विविध कल्पनाओंके होते हुए भी प्रकृति-तत्त्वको आधार-भत तत्त्र मानकर जीवनका एक प्रकारका विकास-क्रम बना है, और बनता चला जा रहा है, ठीक इसी प्रकार आत्म तत्त्वके सम्बन्धमें भिन्न-भिन्न कल्पनाओंके होते हुए भी--इसका अन्तिम रूप, पारलौकिक-रूप क्या है, एकत्व ठीक है, देत ठीक है, बैत ठीक है, मुक्तिका स्वरूप क्या है, मुक्तिसे लोट आते हैं, नहीं आते, पुनर्जन्म कैसे होता है, आत्मा पशु-योनिमें लौटकर जाता है, नहीं जाता-इन विविध कल्पनाओंपर विचार करते हुए,

इन लबमें एकमत न होते हुए भी आत्म तस्वको बाधार-भूल मूल-तस्य थान-कर जीवनका एक दूसरी प्रकारका विकास-अम बना था, आर्थ-संस्कृतिके विचारकोंने बनाया था, और उनका दावा था कि जीवनकी यही दिशा मनुष्यको सुख, आंति और सन्तोष दे सकती है, दूसरी नहीं। हमने सिंदयों-तक दूसरी दिशाकी तरफ़ जाकर देख लिया, उससे न सुख मिला, न शांति मिली, न सन्तोष मिला। ज्यों-ज्यों हम उस दिशाकी तरफ़ बढ़ रहे हैं, त्यों-त्यों सुख, शान्ति और सन्तोषके दूर होते चले जा रहे हैं। क्या आज समय नहीं आ गया कि हम आत्म-तस्वको प्रकृतिकी तरह यथार्थ-सत्ता मानकर उसके मार्गपर चलकर भी देखें, और देखें कि जिस सुख, शांति और सन्तोषकी खोजमें मानव-समाज भटक रहा है वह ऋषि-मुनियोंके बताये मार्गपर चलकेरी विलता है या नहीं।

## [ ]

## स्वार्थ-परार्थ-विवेचनमें 'अहंकार'तथा 'आत्म-तत्त्व'

'अहं कार' आत्माका नहीं प्रकृतिका गुण है--

आर्य-संस्कृतियें सांस्य-दर्शनके रचयिता आवार्य कपिलका नाम पड़े गौरवले लिया जाता है। कहते हैं, 'नास्ति सांस्यसमं ज्ञानम्'-सांस्य-वर्शनके समान कोई ज्ञान नहीं। आचार्य कपिलने सृष्टिकी उत्पत्तिका वर्णन करते हुए कहा है--'प्रकृतेमंहान्, जहतोऽहंकारः, अहंकारात्पंचतन्यात्राणि उभयमिण्डियं, तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि, पुरुष इति पंचीवशिर्वाणः'--अर्थात्, सुध्डिकी उत्पत्ति २५ तत्वीसे हुई है । मुख्य तत्त्व तो दो है--प्रमृति और पुरुष, परन्तु प्रकृतिका विकास होते-होते २४ तत्त्वोंका निर्माण हुआ हैं, और पुरुष इन चौबीसोंके अलाबा है, इस प्रकार इन पन्बीसोंके निलने से सृष्टि चलती है। इस प्रकरणमें पुरुषते अभिप्राय पुरुष तथा स्त्री दोनोंके आत्न-तत्त्वसे हैं। पुरुषका अर्थ है, जरीर-रूपी पुरीमें ज्ञयन करनेवाला, रहमें वाला । पुरुषका यहां अर्थ है-- 'शात्य-तस्व' । 'प्रकृति' से विकास पानेवाले चौबीसों तत्व और 'पुरुष'--ये दोनों एक दूसरेसे भिन्न हैं। इनका एक-तूसरेसे भेद केंसा है—इसे स्पब्ट करते हुए कपिल ऋषि कहते हैं कि प्रकृति, पुरुष अर्थात् आत्म-तत्त्वके विना मृष्टिको नहीं चला सकती, पुरुष अर्थात् आत्म-तत्त्व प्रकृतिके बिना कुछ नहीं कर सकता। प्रकृति अंधी है, आत्म-तस्य लंगड़ा है। 'प्रकृति' और 'आत्म-तस्य'का मेल अन्ये और लंगड़ेका मेल

है। अन्छे और लंगड़ेको एक ही जगह जाना हो तो वे क्या करते हैं? लंगड़ा अन्वेकी-पीठगर सवार हो जाता है, गयोंकि वह देख सकता है, चल नहीं सकता; अन्धा चल सकता है, देख नहीं सकता; लंगड़ा रास्ता बताता जाता है, अन्धा चलता जाता है—दोनों ठिकाने पहुंच जाते हैं। आत्म तस्वके लिये प्रकृतिका यही लाभ है, यही उपयोग है।

प्रकृतिका विकास होते-होते जिन २४ तत्त्वोंका निर्माण हुआ है, वे क्या हैं ? 'प्रकृति' तो सुष्टिके भौतिक-घटक-अवववींकी उस आदि-अवस्था का वाल है जिसमें कारण-रूपता है, कार्य-रूपता नहीं, जिसमें कार्य-कारण-की परंपरा जांत होकर बैठ गई है, जिसमें कुछ बन-बिगड़ नहीं रहा । इस आदि-अवस्थासे जब सुष्टिका विकास चला, और दूसरी अवस्था आयी, वह अवस्था आयी जिसमें कार्य-कारणकी परंपरा अपने ज्ञांत रूपको तजकर जग उठी, जो इतनी महान् है कि प्रकृतिके उस जगे रूपमें सारी सृष्टि डोलने-सी लगी, उसे इतना महान् होनेके कारण कि सारा ब्रह्मांड बीज-रूपमें जसमें डोलने-सा लगा, 'महान्' या 'महत्तत्त्व' कहा गया है । प्रकृतिके महत् रूपके विक्रसित होनेके बाद तीसरी अवस्था प्रकट होती है। सृष्टि अपने अगले विकासकी इस तीसरी अवस्थामें एकतासे अनेकताकी तरफ़ जाती है। 'प्रकृति' तथा 'महत्'-अवस्थातक वह अपनी एकताकी अवस्थामें थी, परन्तु एकताके रूपमें बने रहनेपर सृष्टि ही नहीं चल सकती, अतः अगर सृष्टिका प्रवाह चलना है तो एकताका टूटना और अनेकताका सूत्रपात होना भी आवश्यक है । अनेकताका अर्थ है, प्रत्येक वस्तुकी पृथक्-पृथक् स्थिति, प्रत्येक वस्तुका अपना-अपना व्यक्तित्व, अपना-अपना 'मैं-पना', 'अहं-साव', 'इन्डीबीजुएलिटी' । प्रकृतिके विकासके इस तीसरे तत्त्वकी किएल ऋषिने 'अहंकार'का नाम दिया है। 'अहंकार' कोई जीती-जागती चीज नहीं है। संसारकी हर वस्तुमें अपनी सत्ता है, हर वस्तुका अहं-भाव

है, हर बस्त दूसरेसे पृथक है-इसी सत्ता, पृथक्ता, अहं-भावका नाम 'अहंकार' है। यह आत्माका नहीं, प्रकृतिका, जड़ प्रकृतिका गुण है। इस अहंकार-तत्त्वमें जब सतोगुणकी मात्रा बढ़ जाती है तब यह. 'मन'के रूपमें प्रकट होता है; जब इसमें रजोगुणकी मात्रा बढ़ जाती है तब ५ जानेन्द्रिय तथा ५ कर्मेन्द्रिय-ये 'चेतन' प्रकट होते हैं; जब इसमें समीगुणकी साजा बढ़ जाती है तब गन्ध-रत-रूप-स्पर्ध-शब्द तथा पृथ्वी-अप-तेज-वायु-आकाश-ये दस 'जड़' प्रकट होते हैं । इस प्रकार 'प्रकृति', 'महान्' तथा 'अहंकार'के बाद वाकी २१ 'चेतन' तथा 'जड़' तत्त्वोंका विकास मुख्यतौरपर 'अहंकार'-तत्त्वसे हुआ है। अहंकारका मतलब घमंडसे नहीं है। अहंकारका अभिन्नाय कपिल मुनिको परिभाषामें सिर्फ़ यह है कि प्रत्येक भौतिक पदार्थकी जो स्वतंत्र सत्ता है, उसका अपना-अपना व्यक्तित्व है, वह यस्तु पुसरी वस्तुओंसे अलग है--यह स्वतंत्र-सत्ता, यह व्यक्तित्व, यह अलगपना जड़-जगतुमें भी दीखता है, चेतन-जगतुमें भी दीखता है, हर चीज मानो कह रही है--'मैं हं', 'मैं हं'। पृथ्वी-अप्-तेज-वायु-आकावा---ये 'जड़' भी अपनी अलग-अलग सत्ताका बखान कर रहे हैं, मनुष्य-पशु-कीट-पतंग-ये 'खेतन' भी अपनी ज्ञाबेन्द्रियों तथा कर्नेन्द्रियोंद्वारा अपना अलग-अलग बखान फर रहे हैं, इन जैसन प्राणियोंका मन भी अपनी अलग सत्ताका बखान कर रहा है। चारों तरफ़से उठ रहा यह व्यक्तित्वका, अलग-पनेका, मैं-पनेका, नानात्वका घोष ही 'अहंकार' है, अतः 'अहंकार' ही प्रकृतिका मुख्य, आधारभृत तत्त्व है, प्रकृतिका आगे-आगे को विकास है यह 'अहंकार'का ही विकास है।

'प्रकृति' पुरुवका, अर्थात् 'अहंकार' आत्म-तत्त्वका साधन है — 'प्रकृति' तथा 'पुरुव'के संयोगसे संसार चलता है सांख्य-दर्शनके इस प्रश्नका शिनप्राय यही है कि 'अहंकार' और 'आत्य तरवी के लंगोगी संतार जलता है—नयोंकि प्रकृतिका मुख्य-तरव 'अहंकार' ह, पुष्यका खुड्य-तरव 'आत्य-तरवा' है। 'अहंकार'को आंखें नहीं, यह जन्या है, परन्तु उसमें येग है, यह चल सकता है, बीड़ सकता है; 'आत्य-तरवा'को आंखें हैं, परन्तु वह लंगज़ा है, साधनके विना स्वयं कुछ नहीं कर सकता । किर केंसे काम चले? 'आत्म-तरवा' 'अहंकार'के मन्त्रेयर सवार होकर, यूलरे शब्दोंमें 'पुष्य' 'प्रकृति'को पीठपर चढ़कर उसकी सवारी करता है, उसके सहारे चलता है। कि प्रकृति पुष्यके लिये अपने उद्देश्यतक पहुंचनेका साधन है, अर्थात् अहंकार आत्म-तरवके लिये अपने पूर्ण-विकासको पानेका सहारा है। सुष्य सता पुष्य है, प्रकृति नहीं, आत्य तरच है, अहंकार नहीं। पुष्यको जपने उद्देश्यतक पहुंचाना प्रकृतिका काम है, अर्थात् आत्य-तरवको अपने पूर्ण विकासके सहायता देना शहंकारका उद्देश्य है।

'अहंकार' स्वार्थका और 'आत्म-तत्त्व' परार्थका आधार है---

'आत्म-तस्व' जन 'अहंकार'का सहारा ठेता है तब इस चलती-फिरती, मेरी-तेरी हुनियांकी रचना होती है। इस रचनावें सकते पहले 'मैं' का, प्रत्येक वस्तुके 'व्यक्तित्व'का, उसके 'अहं-गव'का, 'अहंकार' का निर्माण होता है। 'मैं'की उत्पत्ति, खुव-क-जुव, अरे अलावा जी-कुछ है, उसकी भावनाको जन्म दे देती है। 'मैं'को संस्कृतमें 'स्व', तथा मेरे अलावा जो-कुछ है, उसे 'पर' कहते हैं। अहंकार, अर्थात् व्यक्तित्वके विकासका परिणाम 'स्व'-'पर'-भावनाका प्रकट होना है। संसार खुव-ब-खुद 'स्व' और 'पर'—इन दो भागोंमें बंद जाता है। 'स्व' अर्थात् मेरे लिये जो-कुछ है, उसे 'स्वार्थ', और 'पर' अर्थात् दूसरेके लिये जो कुछ है, उसे

'परार्थ' कहते हैं। 'अहंकार'से 'स्वार्थ'-'परार्थ'का हुन्द्र उत्पन्न हो जाता है। 'स्वार्य'-'परार्थ'का हन्द्र उत्पन्न न होता जगर पुरुवका प्रकृतिसे, आत्म-तत्वका अहंकारसे संयोग न होता, परन्तु इस संयोगके उत्पन्न हो जानेके वाद अहंकार स्वार्थकी तरफ़, और आस्म-तरव परार्थकी तरफ़ खींचने लगता है। अहंकार और आत्म-सस्यका इस प्रकार परस्पर-विरोधी खिचाब पर्यो होता है ? क्योंकि अहंकारका उदय प्रकृतिते हैं, और स्वार्थका सम्बन्ध भी धाक्तिक-यल्तुओंते हैं; आत्म सत्य अप्राकृतिक है, और परार्थका सम्बन्ध भी प्राकृतिक-पहार्थींसे हटनेते हैं। अहंकार स्वार्थकी तरफ़ खींचता है, आत्म-तस्य परार्थकी तरफ़ खींचता है, परन्तु इस खेंचातानीमें सही रास्ता कौन-सा है ? हम पहले ही कह आये हैं कि प्रकृति अन्धी है, पुरुष सुजाखा है; पुरुवकी, आत्म-तत्त्वकी, प्रकृति अर्थात् अहंकारके कन्वेपर चढ़कर अपने लक्ष्यतक पहुंचना है। अगर आत्म-तत्त्वको अहंकारके कन्त्रे पर चढ़ना है, तो सीधी बात है कि परार्थको स्वार्थके कम्बेपर चढकर अपनी याजाको तय करना है। प्रकृति-पुरुषकी, अडंकार-आत्म-तत्त्रकी, स्वार्थ-परार्थकी कशमकश तो खलेगी---दोनोंमेंसे एक प्रबल होनेका प्रयत्न करेगा, परन्तु अगर हम आर्य-संस्कृतिके इस केन्द्रीय विचारको ध्याननें रखें कि प्रकृति पुरुवकी सहायता करनेके लिये है, आत्म-तत्त्वके आगे चलने, आत्म-विकासके मार्गपर बढ़नेके लिये है, तो ज्यों-ज्यों हमारा विकास होता जावगा, अहंकार अपनेको आत्म-तत्त्वके लिये मिटाता जायगा, स्वार्थ अपनेको परार्थके लिये बलि चड़ाता जायगा । हम प्रकृतिसे चलें और प्रकृतिको छोड़ते चले जांय, अहंकारते भारंभ करें और अहंकारको तजते जांय, स्वार्थको जीवनका आचार बनायें और घीरे-घीरे स्वार्थकी जगह परार्थको लाते जांय---आत्म तत्त्वके विकासकी यही विशा है। इससे उत्दा भी हो सकता है। हम प्रकृतिसे चलें और प्रकृतिमें लिपटते ही चले जांय, अहंकारसे प्रारंभ करें

और अहंकार घनीभूत होता जाय, स्वार्थसे चलें और स्वार्थके सिया कुछ न देख राकें। आर्य-संस्कृतिके शब्दोंमें यह मार्ग आत्माके जीवनका नहीं, आत्माके हननका है, आगे बढ़नेका नहीं, पीछे लौटनेका है, विकासका नहीं, ह्यासका है।

प्रकृति और पुरुष, अहंकार तथा आत्म-तरचके मिलनेसे, पहले-पहल, स्वार्थका ही विकास होता है। यह स्वाभाविक है। जब सुजाखा अन्धेकी पीठपर चढ़ेगा तब एकदम वह लक्ष्य तो नहीं दीख सकता जहां पहुंचना है । यह जीवनकी यात्रा तो जन्म-जन्मान्तरोंकी यात्रा है । सुजाखेने अन्धेकी रास्तेपर डाल दिया तो लगातार चलते रहनेका काम तो अन्धेका ही है। सारी शक्ति अन्धेकी ही खर्च होनी है, एक जीवनमें नहीं, कई जीवनींमें, इसीलिये आत्म-तत्त्वकी जीवन-यात्रामें प्रकृतिका वृष्टि-कोण, स्वार्थका दृष्टि-कोण प्रथम दृष्टिकोण है, और प्रथम होनेके साथ प्रवल दृष्टि-कोण है। स्वार्थ न हो तो अहंकार एक कदम भी आगे न रखे। जीवन-यात्रा शुरू इसीसे होती है, चलती भी इसीसे है, यह दूसरी बात है कि चलते-चलते जब लक्ष्य निकट आ जाता है, जहां पहुंचना है वह स्थान आ जाता है, तब लंगड़ेको अन्धेकी जरूरत नहीं रहती, पुरुषको प्रकृतिकी, आत्म-तत्त्वको अहंकारकी, परार्थको स्वार्थकी आवश्यकता हट जाती है, और जहां पहले अन्धा प्रधान था वहां सुजाखा प्रधान हो जाता है, जहां प्रकृति प्रधान थी वहां पुरुष प्रधान हो जाता है, जहां अहंकार प्रधान था वहां आत्म-तत्त्व प्रघान हो जाता है, जहां स्वार्थ प्रघान था वहां परार्थ प्रघान हो जाता है। अहंकारसे तो जीवन-यात्रा शुरू होती है-

जीवन-यात्रा स्वार्थसे चलती हैं। व्यक्ति अपने लिये परिवारको रचता है, अपने लिये स्त्री-बच्चे, घर-बार, सम्पत्ति-जायदाद बनाता है। मनुष्यका बात-बातमें 'मैं' उभरता रहता है। वह कहता है, यह मेरी स्त्री है,

मेरे बच्छे हैं, यह मेरा घर है, मेरी सम्पत्ति है। यह सब 'अहंकार' नहीं तो क्या है ? अहंकार पहले-पहल व्यक्तिको, 'मैं'को जन्म देता है, परन्तु व्यक्तिसे अहंकार पूरा विकास नहीं पाता, इसलिये व्यक्तिले अहं-कार आगे बढ़कर परिवारको जन्म देता है। परिवार 'ध्यक्ति'का ही, 'अहंकार'का ही, 'स्व'का ही, 'मैं'का ही जिकसित रूप है। कई लोगोंका न्यक्तित्य परिवारके आगे नहीं बढ़ता, वे परिवारतक विकसित होकर समाप्ता हो जाते हैं, परन्तु अधिकांश मनुष्य परिवारसे आगे बढ़ते हैं, वे विरावरीका निर्माण करते हैं, बिरादरीसे आगे निकलकर समाजका निर्माण करते हैं। कोई वार्मिक संगठन बनाता है, कोई राजनैतिक संगठन--होते-होते देश तथा जातिकी भावना पैदा हो जाती है। इस सम्पूर्ण विकासमें 'अहंकार'-'में'-'स्व' का बीज जड़ पकड़कर उगता है, बढ़ता है, पौधा बनता है, और धीरे-धीरे विज्ञाल बुक्का रूप धारण कर लेता है। यह सारा विकास 'अहंकाए' का ही तो विकास है। 'मैं' से यह शुरू हुआ, उससे सन्सुब्ट न हुआ, 'मैं'ने परिवारको जन्म दिया--'भेरा' परिवार, 'मेरे' बाल बच्चे, नह इसले भी सन्तुष्ट न हुआ, तो अहंकारने विरादरीको जन्म दिया, 'भेरी' बिरावरी । विरावरीके छोटे दायरेगें भी जब अहंकारको सन्तोष न मिला तो उसने समाज, देश, जातिको जन्म दिया-- मेरा समाज', 'मेरा देश', 'मेरी जाति' । इस 'मेरा'-'मेरा' की देखकर उपनिषदोंके याज्ञवल्क्य मनिने कहा था कि अस्लमें वाल-बच्चे, स्त्री, परिवार, विरादरी, समाज, देश, जाति—यह सब-कुछ 'मैं' का, 'स्व'का, अहंकार'का ही विकसित रूप है, इसलिये स्त्रीको पति पति होनेके नाते प्रिय नहीं होता, अपने स्वार्थके लिये प्रिय होता है, पतिको स्त्री स्त्री होनेके नाते प्रिय नहीं होती, अपने स्वार्थके लिये प्रिय होती हैं, पुत्र पुत्र होनेके नाते त्रिय नहीं होता, अपने स्वार्थके लिये त्रिय होता है-

'न वा अरे पत्युः काखाय पतिः वियोभयित सात्मनस्तु कामाय पतिः वियो भवति, न वा अरे जरवावं कायाय काया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया विया जवित, न वा अरे पुत्राणां कासाय पुत्राः विया भवित आत्यनस्तु कावाय पुत्राः विया अवित्यं । याज्ञवल्यकं केता जङ्वावी वृद्धि-कोण सामने रखा है । भौतिकवादी विवार-साराका यह तर्क-संगत परिणाम है । जय इस गारीर और इस संसारके अलावा शुछ है ही नहीं तब खाना-पीता, शारीरमें रमना, संसारके पुख भोगना, स्त्री-बाल-बच्चे, विरावरी, भमाज, वेक, जाति रावसे जहांतक हो सके अपना क्रायना चलाना, अपना जल्ल् सीया करना—इसके विवा कुछ किया ही क्यों जाय? हम चल दिये तो हमारे लिये तो दुनियाँ समान्त हो गई, हमें अपनेसे मतलव, हमें दुनियाँसे जतना ही तो वास्ता है जहां तक यह हमारे काम आती है, इसने द्यादा हमें दुनियाँसे वया मतलव ?

याज्ञवल्ययने तस जड़वादी दृष्टि-कोणको बड़े जोरले रखा, और इसीमें-से आर्य-संस्कृतिकी विचार-धाराको खींचकर सामने लाकर खड़ा कर विया। उन्होंने कहा कि पित पितके नाते प्यारा नहीं होता, अपने लिये प्यारा होता है, स्त्री स्त्रीके नाते प्यारी नहीं होती, अपने लिये प्यारी होती है, पुत्र पुत्रके नाते प्यारा नहीं होता, अपने लिये प्यारा होता है, बिरावरी, देश, सगाज भी अपने लिये प्यारे होते हैं—परन्तु देखना यह है कि यह 'अपना', यह 'सें', यह 'स्व', यह 'अहं-भाव' जिसके लिये सब-बुछ है, यह क्या है, उसका क्या रूप है—'आत्या वा अरे ब्रह्टक्यः श्रीतक्यो मंतक्यो निविध्यासितक्यः'—यह 'आत्या' क्या है जिसे याज्ञवल्य कहते हैं कि जानमा चाहिये।

'अहंकार' तथा 'आत्म-तत्त्व'का 'संघर्ष'---'स्व' क्या है ?---आर्य-संस्कृतिका मोलिक-विचार यह है कि जबसे प्रकृति और पुरुष,

अप्टेंकार और वाल्म-तत्त्वकी यात्रा कुछ हुई है तबले इन दोनोंका लहकोग भी चल रहा है, इनका संघर्ष, इनको खींचा-तानी भी चल रही है। एक-दूसरेके विना इनकी यात्रा नहीं चल सकती इसिलये तो सहयोग है, परन्तु अकृति पुरवको अपनी तरफ खींचती है, पुरुष प्रकृतिको अपनी तरफ खींचता है। प्रकृति चाहती है, पुष्य प्रकृतिका होकर रहे, पुष्य चाहता है, प्रकृति पुष्यकी होकर रहे । जब प्रकृतिका पलड़ा भारी हो जाता है तब पुरव, अर्थात् आरम-तरब अपनेको खो बैठता है, और प्रकृतिको ही भें कहने लगता है, जय पुरुषका पलड़ा भारी हो जाता है, तब 'बात्न-तर्स्व' प्रकृतिपर सचार होकर बैड जाता है, और प्रकृतिको अपने उप्रेम्भकी सिद्धिके लिये अपना साधन बनाकर चलता है। याज्ञवल्यका कहना यह है कि जब आस्त-तरब हव जाता है, प्रकृति प्रवल हो जाती है, मनुष्य संसारके नाया-जालमें वंश जाता है, वाल-वज्योंको, स्त्री-पुत्रको, सम्पत्ति-जायदादको 'भैं' सम-धने कगता है, और पर्योकि इन्हें ही वह 'से'--अपना प्रथार्थ स्वरूप---समज रहा होता है, अतः इनसे वह इतना चिपट जाता है कि इन्हें छोड़ ही नहीं सकता, तब वह अपने यथार्थ स्वरूपको भूला हुआ होता है । 'आत्मा बा अरे इण्डब्यः'—-शात्माको देखो, आत्म-तत्त्वको अपनी आंखोंसे ओशल मत होते हो, वर्षोकि आत्म-तत्त्वको बेखते ही जीवनका सारा दृष्टि-कोण बदल जाता है। स्वार्थने ही तो सारा संसार चला, अहंकार ही तो सुष्टिके प्रवाहका जादि-स्रोत है। इस स्वार्थके रहते, बात्म-तत्त्व सो रहा हो, तो जीवनका एक ब् ज्टि-कोण उत्पन्न हो जाता है, जब जग रहा हो तो दूसरा द् व्टि-कोण उत्पन्न हो जाता है। स्वार्थके रहते आत्म-तत्त्व सो रहा हो तो स्वार्थ स्वार्थको जन्म देगा, अहंकार अहंकारको जन्म देगा, हमारे हर विकासमें स्वार्थ और वहंकार घनीभुत होता जायगा । पति पतिके नाते प्रिय नहीं होता, अपने लिये प्रिय होता है-इसका अर्थ यह हो जायगा कि अपने मीज-मेलेके लिये

स्त्री पतिको छोड़ सकेगी, जो चाहै कर सकेगी, इसी प्रकार स्त्री स्त्रीके नाते प्रिय नहीं होती, अपने किये जिय होती है, इसका यह अर्थ हो जायना कि पति अपनी खुशीके लिये जो चाहेगा, करेगा। परन्तु अगर स्वार्थके साव आत्म-तस्य जाग रहा हो, तो स्वार्थ स्वार्थको जन्म नहीं देशा, अहंकार अहंकारको जन्म नहीं देगा । उस अवस्थामें स्वार्थ परार्थको जन्म देगा, अहंकार अपनेको सिटानेमें नपनी सार्यकता समझेगा । उस अनस्थार्थ पति पतिके नाते प्रिय नहीं होता, अपने लिये प्रिय होता है, परनी परनीके नाते प्रिय नहीं होती, अपने लिये प्रिय होती है--इसका यह अर्थ होगा कि पति पतनीके और पतनी पतिके आत्म-तत्त्वके विकास और वर्शनका साधन बने, वे जीवन-आत्रामें इसलिये इयह हो कि एक इसरेके पूरक बनें, मार्ग-प्रदर्शक बनें, और एक-दूसरेके सहयोगसे मोहमें फंसकर मोहसे निकलना सीखें. विषयोंकें पंतकर विषयोंकी जीतना जीखें. स्वार्थसे चलदार परार्थ की तरफ़ चलना सीखें, अहंकारसे शुरूकर अहंकारको मिटाला लीखें। अहंकार और आत्म-तत्त्वने चिलकर जीवन-यात्राको प्रारंभ किया । इस याजामें आत्म-तत्त्व प्रसुप्त हो गया तो अहंकार प्रवल हो गया, रुवार्थ ही स्वार्थ उत्पन्न होता गया। आत्म-तत्त्व जाग्रत् रहा, तो अहंकार दवता गया, रवार्थ हरता गया, और आत्म-तरव प्रकृतिको अपना साधन वनाता धया। जीवनकी यह विशा आर्य-संस्कृतिकी विशा है, ऋषि याज्ञवल्क्यभी सताई हुई विशा है। सारा खेल 'स्व' अञ्चका है। 'स्व' क्या है ? अकृति 'स्व' है, या पुरुष 'स्व' है ? 'मैं' कीन हूं ?--यही तो याज्ञवल्क्य पूछते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि सब-कुछ 'स्व'के लिये है, 'मेरे' लिये है । मुझे अपने लिये ही सब-कुछ प्यारा होता है। परन्तु 'मैं'--'मेरा आपा'--'स्व' जिसके लिखे सब-कुछ है, कीन है ? यह प्रकृति है, या पुरुष, अहंकार है, या आत्म-तरव ? आर्थ-संस्कृतिकी घोषणा है कि 'मेरा आपा'—यह 'स्व'—प्रकृति नहीं,

पुराप है, दूसरे शब्दोंमें, अहंकार नहीं, आत्म-तत्त्व है, इस आत्म-तत्त्वके विकासके लिये ही सब-फुछ है, पुत्र-पौत्र, पित-पत्नी, बन्धु-वान्यव, समाज, देश, जाति सब-फुछ आत्माके विकासके लिये है, यह प्रकृति, यह सम्पूर्ण ब्रह्मांड आत्माके विकासके लिये है। यह सब साध्य है, साधन नहीं, साध्य तो आत्म-तत्त्व है, वही 'स्व' है, वही अपना अत्मा है, उसीके लिये यह सब-कुछ है, वह इसके लिये नहीं, उसीकी जानो, उसीको पहचानो । जीवनके दृष्टि-कोणमें आत्म-तत्त्व का स्थान—

'आत्म-तत्त्व'को सुव्टिकी रचनायें मुख्य-तत्त्व माननेसे जीयनके द्िट-फोणमें कितना भारी भेद उत्पन्न हो जाता है। मनुष्यको छें, सो यह कारोर क्या है ? क्या करीर ही हमारा आगा है, यही हमारा 'स्व' है ? अगर धरीर ही 'स्व' है, तो इसीका सब-कुछ करना हमारा स्वार्थ हो जाता है. परन्तु अगर बरीर 'स्व' नहीं है, शरीरको साधनरूपसे बरतनेवाला 'आल्य-तत्त्व' हमारा आपा है, वही हमारा 'स्व' है, तो जैसे शरीरकी रक्षा करना हमारा स्वार्थ है, वैसे समय आनेपर शरीरको त्याग देना, मरनेपर ही नहीं परन्त्र जीवनमें भी ऐसे अवसर आ सकते हैं जब शरीरकी पर्वा न फरना भी हमारा स्वार्थ हो सकता है। आर्य-संस्कृतिका दिन्द-कोण ही शरीएको आत्माका बाहन समझकर चलना है। आर्थ-संस्कृतिका घोष तो वह है-- 'आत्मानं रिवनं विद्धि द्वारीरं रथमेव तु'--आत्मा द्वारीरहपी रथको चलानेवाला, इसपर सवारी फरनेवाला स्वामी है । शरीरको आत्मा की तजारी नहीं करनी, आत्माको धारीरकी सवारी करनी है। जो वाल शरीएके साथ है, वही बहाांडके साथ है । आत्म-तत्त्व बह्यांडके लिये नहीं, पुगव प्रकृतिके लिये नहीं, ब्राह्मांड आत्य-तत्त्वके लिये हैं, प्रकृति पुरुवके ित्ये हैं। आत्मा बरीरका भोग करे, बरीर आत्माको न भोगने लगे, हम संसार को भोगें, संसार हमें न भोगने लगे--यह

हजर है को आर्य-संस्कृतिकी बीणासेंसे रह-रहकर गूंज उठता है। स्वार्धके सम्बन्ध में यानवल्यने संसारको एक नया ही विचार दिया था। मोटी दृष्टिसे तो यही जान पड़ता है कि स्वार्थसे स्वार्थ पेवा होगा, संसारले विषदनेकी, संसारको भोजनेकी भावना पेदा होगी, संसार छोड़नेकी भावना नहीं पैदा होगी । आर्य-संस्कृतिका मुख्य-कोण दूसरा है । याक्ष-वस्वय जिल्ल स्वार्थके लिये परिवारमें पड़ रहतेके स्थानमें, दुनियाँदारीसे विपटे रहनेके स्थानमें परिवारको छोड़ देते हैं, हम उसी स्वार्थके लिये परिनारमें, दुनियाँदारीमें पड़े रहते हैं। आर्थ-संस्कृतिकी विचार-धारा यह है कि स्वार्थ दो तरह का है। एक स्वार्थ वह है, जिसमें 'प्रकृति' 'आरम-लस्व'को दबा देती है, 'प्रकृति'को हम 'स्व' यना लेते हैं, 'प्रकृति'में दिनों-दिन उलक्षते जाते हैं; दूसरा स्वार्थ वह है जिसमें 'आत्म-तत्व' 'अकृति'को दवा लेता है, 'आत्म-तत्त्व'को हम यथार्थ-'स्व' समझते हैं, सांधारिक बन्धनोंमें पहकर इनमें उलझनेके स्थानमें इनमेरी निकलना सीखते हैं। ऐसे विचारकोंके मतमें वास्तविक स्वार्थ स्वार्थ छोड़ देनेमें, मोह-मायाका यन्धन काट देनेमें है। जो व्यक्ति स्वार्थके इस अर्थको समझ जाता है वह उन्नतिके पथपर चल पड़ता है। आजका मानव-समाज 'स्व'का जो अर्थ के रहा है उसमें 'आत्म-तत्त्व'को स्थान नहीं है। इसोलिये सुव्टिके आदि-तत्त्व 'शहंकार'न जिस व्यक्तिका निर्माण किया है उसमें निचला स्वार्थ वनीकृत हो उठा है। व्यक्तिने जिस परिवारका निर्माण किया है उसमें कोरा स्यार्थ-ही-स्वार्थ है, परिवार जिस विरादरीका निर्माण करता है उसमें भी कोरा स्वार्थ है, बिरावरी जिस समाज, देश वा जातिका निर्माण करती है उसमें भी स्वार्थके सिवा कुछ नहीं। इस समय मानव-समाजका विकास इसी विशामें हो रहा है। इसीका परिणाम है कि परिवारमें हरेक व्यक्ति अपने स्वार्थके लिये लड़ता है ; समाज, देश, जातिमें बलबन्दी और पार-

स्परिक वैमनस्य दीखता है । याज्ञवल्यका दृष्टि-कोण, आर्य-संस्कृतिका दृष्टिकोण 'स्व'का वर्ष--'भारम-तस्व'--करता है। 'वास्य-तस्व' ही 'स्व' है, वही भेरा-तेरा, सबका अपना आपा है। यह 'शाला-तत्व' सन प्राणियों है । 'यस्तू सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुषर्वात, सर्वभूतेषु चारमानं ततो न विचिकित्सित'—जो प्राणिमात्रको विश्वास्माने पिरोधे हुए मनकोंकी तरह बेखता है, और हर प्राणीमें उसके शरीर को नहीं, परन्तु उसके 'आत्म-तत्त्व'को ही यथार्थ समझता है, उसीको वास्तविक ज्ञान है। जैसा मैं हूं वैसे ही दूसरे हैं, सभीमें 'आत्म-तस्व' ही विकास पा रहा है, मेरे भलेमें सबका भला, सबके भलेमें मेरा भला है-यह हैं वृष्टि-कोण जो एक नवीन ही वृष्टि-कोण है, जिलकी आजके भौतिकनादी मानवको बहुत अधिक आवश्यकता है। सुष्टिका प्रारंभ तो स्वार्थसे होता है, परन्तू इसका विकास दो दिशाओंसे हो सकता है। अगए 'स्न'का अभिनाय इस 'शरीर'ते है, और अगर इस शरीरके सिवा गुछ नहीं, तो 'स्व'का विकास एवा खास दिवालें होगा, परन्तु अगर 'स्व'का अभिप्राय 'आत्म-तत्त्व'से है, और अगर अनित्य शारीरके पीछे नित्य आत्मा है, तो 'स्व'का विकास एक इसरी दिशालें होगा। माने हुए अर्थांमें भी अगर हम 'स्वार्थ' शब्दको लें, तो उस हालतमें 'आरम-तत्त्व'का विकास इस . तरह नहीं होगा कि स्वार्थ स्वायको जन्म देता जाय । वयोंकि स्वार्थको जन्म देते जानेशें 'आत्म-तस्व'का वास्तविक स्वांथ नहीं है। स्वार्थ स्वार्थकी भी जन्म वे सकता है, परार्थको भी । 'आत्म तत्त्व'का वास्तविक स्वार्थ, उसका यास्तविक विकास तभी होगा जब स्वार्थ पराथको जन्म देगा । विकासोन्मुसी सृष्टिके आधार-भूत मूल-तत्त्व 'अहंकार' या 'स्वार्थ'की ठीक दिशा यह है कि जैसे चुम्बकके सम्पर्कसे लोहेमें एक शक्ति आ जाती है, वैसे 'आत्म-तत्त्व'के सम्पर्कास इसमें एक शक्ति उत्पन्न हो जाय, इस शक्तिसे, विनोदिनके विकास

में, 'अहंकार'का अहुस्-भाव विज्ञातकभावमें लीन होता जाय, स्वार्थ अपनेकी मिटाकर परार्थमें परिणत होता जाय। कितने भी गहरे स्वार्थसे हव एयों न चलें, कितने भी गहरे भौतिकवादी दृष्टि-कोणले क्यों न देखें, स्वार्थके पीछे, स्वार्थकी ओटमेंसे परार्थ रह-रहकर उठ खड़ा होता है। व्यक्ति कितना भी स्वार्थी क्यों न हो, परिचारके लिये अपनेको मिटा ही देता है। अस्लमें, पुत्रके लिये कव्ट सहवेजें याता-पिताको जो आनन्द आता है वह पुत्रको कव्टमें देख-कर स्वयं भुखके साधनोंसे धिरे रहनेमें नहीं आता । व्यक्ति परिवारके लिये, देश और जातिके लिये बलिदान होगेमें आत्म-गौरव अनुभव करता है। जिस आर्गपर माता चलती है, जिस सार्गपर जातिका वीर चलता है, वही स्वार्थकी उचित दिशा है। इस दुष्टिसे स्वार्थ परार्थको उत्पन्न करता है, फिर परार्थ ही स्वार्थ हो जाता है, और पहला स्वार्थ मिट जाता है। त्वार्थ बना हुआ परार्थ फिर अगले स्वार्थको जन्म देता है, और यह स्वार्थ भी नव्ट हो जाता है। अगला-अगला परार्थ स्वार्थसे उत्पन्न होता है, उत्पन्न होकर वह परार्थ ही स्वार्थ वन जाता है, अगले परार्थको उत्पन्न करता है, और स्वार्थ समाप्त हो जाता है। हर स्वार्थ नष्ट होनेके लिये हैं, हर परार्थ टिकनेके लिथे है। ठीक इसी तरह जैसे माता-पिता पुत्रको जन्म देते हैं, स्वयं चल देते हैं; पुत्र फिर माता-पिता बनता है, और अगली सन्तानको जन्म देकर अयने माता-पिताकी तरह चल देता है। स्वार्थ-परार्थकी गह गीत हमारे अनवाने भी चल रही है, इसलिये चल रही है क्योंकि 'आत्म-तत्त्व' एक यथार्थ लत्ता है, हम उसे मानें, वाहे न मानें। हम सुव्हिके विकास में 'आत्म-तत्त्व'के दर्शन करते हुए चलेंगे, तो हमें सृष्टिका गोरखषंषा समझ आता जायगा, यह समझ आता जायगा कि स्वार्थ-हो-स्वार्थके होते हुए भी हम क्यों रह-रहकर परार्थके काम करते जाते हैं, झूठ-ही-झूठके होते हुए भी क्यों हमें रह-रहकर सचाई और ईमानदारी ही खुशी देती

है; 'आत्म-तस्व'के दर्शन करते हुए नहीं चलेंगे तो भी 'अहंकार' अपरेको किटाता ही नजर आमगा, स्वार्थ अपनेको परार्थमें स्रोता ही दीस पड़ेगा, परन्तु यह सब क्यों होता है, यह उत्टी गंगा क्यों बहती है, यह क्या गोरख-धंधा है—यह समझ नहीं पड़ेगा।

परन्तु इस विकासको ठीकसे समझनेके लिये यह समझना भी जरूरी है कि कोई स्वार्थ तवतक परार्थको जन्म नहीं दे सकता जबतक वह स्वयं पक नहीं जाता। जब फल पक जाता है तभी यह बीचको जन्म बेता है, और पके बीजसे अगला पीचा तैयार होता है। अधपके फलका बीज किसी कायका नहीं, और अथपके बीजका फल किसी कामका नहीं। स्वार्थ पकना चाहिये, तभी इसमेरी निकला बीज परार्थ-रूपी फलको जन्म देगा । कोई-न-कोई वालना हमारे हरेक स्वार्थको बनाती है। उस बासनाका बल कैसा है, उसका जोश समाप्त हुआ, या नहीं । स्वार्थके जिस क्षेत्रमें हम हैं उसमें वर्शमान वासनाका वेग अगर नहीं भिटा, और हम आगे वल विघे, स्वार्थसे परार्थलें चल पड़े, तो हमारा न यह क्षेत्र सफल होना, न वह क्षेत्र । व्यक्तिका परिवारकी वासना मिट जानेके बाद परिवारमें टिके रहना ऐसा ही है जैसे भुख मिट जानेके बाद खाते चले जाना, और परिवारकी वासना न मिटनेपर परिवार छोड़कर चल देना ऐसा ही है जैसे भूख रहते भोजन छोड़कर उठ खड़े होना । स्वार्थकी आघार भृत वालना जब न रहेगी तब स्वार्थका ही परार्ध-नामी पुत्र उत्पन्न होगा । यह विरोध मालूम पड़ता है, परन्तु यही सत्य है। आर्य-संस्कृतिकी विचार-धारा ही यह है कि स्वार्थसे परार्थको जन्म देते जाओ, और पहले स्वार्थको मिटाते जाओ, कुचलते जाओ, समाप्त करते जाओ । परार्थको स्वार्थ बनाते जाओ, उस स्वार्थसे अगले परार्थको जन्म दो, जहां स्वार्थ परार्थको जन्म दे दे वहीं स्वार्थको मसल दो, न्योंकि ार्क पर कि कोर्ड करोर नहीं आत्मा है, भौतिक सुख-भोग नहीं, आत्मिक-विकास है। आर्य-संस्कृतिका विद्यके प्रति एक महान् संदेश है'आत्म-तस्व' इस सृष्टिमें इन स्थूल आंखोंसे नहीं दीखता परन्तु यही इस
सृष्टिका मूल-तस्व है, और इसी मूल-तस्वके कारण हर स्वार्थ परार्थके लिये
है, हर बन्धन मोक्षके लिये है, हर परतन्त्रता स्वतंत्रताके लिये है, हर लगाव
छूटनेके लिये है। हम स्वार्थमें अपनेको घरा पाते हैं परन्तु हम इसमें रह
नहीं सकते, हमें इसे मिटाकर परार्थकी तरफ़ जाना है; हम वन्धनोंते अपनेको
जकड़ा पाते हैं, परन्तु ये बन्धन टिक नहीं सकते, हमें इनसे मुक्त होना है;
हम परतन्त्र हैं, परन्तु हमें साफ़ दीखता है कि हमें स्वतन्त्र होना है; हमारा
संसारसे लगाव है, मोह-ममतामें हम फंसे हैं, परन्तु हमारे ही भीतर कोई
बैठा हमें कह रहा है कि यह लगाव आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परतों,
छोड़ना है, और छोड़ना ही है, प्रकृतिको पुरुषके लिये, 'अहंकार-तस्व'को
'आत्म-तस्व'के लिये बलिदान होना है। इसीमें व्यक्ति, परिवार, समाज,
देश तथा विद्यका कल्याण है।

## [0]

## विश्व-बन्धुत्वका आधार आत्म-तत्त्व

भारत हजारों सालोंतक परतन्त्र रहा । हमारे लिये आजाबी एक सपना हो चुकी थी। बो-चार वरसकी गुलामी ही इन्सानको इन्लान नहीं रहने देती, हजारों सालोंकी गुलामी तो उसे इन्सानियतसे बहुत नीचे घकेल देती हैं। १९४८ के बाद हम उस गढ़े भेंसे निकले, और यह कदम हमने हजारों सालोंके बाद रखा। हमारे सामने सिदयोंतक एक अंधेरी गुफ़ामें मानो पड़े रहने के बाद उजेला प्रकट हुआ, सिदयोंकी नींदके बाद मानो हम जगे। आज हमारे सामने एक बित्कुल नया युग है, नई जमीन, नया आसमान, नई हवा है। हमें सोचना है कि इस नवीन युगमें प्रवेश करने के बाद हम किस रास्तेपर चलेंगे, कौन-से अरमान पूरे करेंगे, किस सन्वेशको सुनेंगे, और कौन-सा सन्देश दुनियांको सुनायेंगे? हम सिदयोंतक परतन्त्र रहे, इसिलये हम दुनियां को तरक्कीमें अवतक कोई हिस्सा नहीं ले सके, अब स्वतंत्र होने के बाद हम किघर जायेंगे, और दुनियां को किघर ले जानेकी कीशिश करेंगे?

अनेकता और विषमता की जड़ 'अहंकार-तत्त्व' है--

संसार अभीतक किस रास्तेपर चलता रहा ? अभी तक तो हम यही

देखते हैं कि हमारे समाजकी रचनाकी इकाई व्यक्ति है, व्यक्तिके बाद परिवार है, परिवारके बाद कोई विरादरी, कोई ग्रुप, इसके जाद कोई समाज, कोई संगठन, कोई सम्प्रदाय, कोई जाति, कोई देश है, और इनमें, आपसमें, मनुष्य मनुष्यका वैरी, परिवार परिवार का शब्, एप ग्रपका बिरोबी, एक समाज, एक जाति, एक देश दूसरे समाज, दूसरी जाति और दूसरे देशसे लड़ रहा है। यह सब क्यों है? यह इसलिये है क्योंकि, जैसा हम पिछले अध्यायमें देख आये हें, सांख्यकी परिभाषामें सृव्धिका प्रारम्भ प्रकृतिसे हुआ है, और प्रकृतिका वह तत्त्व जो महाप्रवल है, जो अन्त तक सुध्यिके कण-कणकें अपनी सत्ता जनाये रखनेके लिये प्रयत्नदाील है, "अहंकार' है । 'अहंकार-तत्त्व' जब व्यक्तिमें परिपाक पा खुकता है, तब परि-वारको जन्म देता है। कहनेको तो परिचारमें स्त्री है, वाल-बच्चे हैं, परन्तु रत्री और बाल-बच्चे तो व्यक्तिके 'अहंकार'की, 'भै-पने'की प्यासको बुझाने-के लिये हैं। जब परिवारसे भी व्यक्तिकी में-पनेकी, हक्सत करने, वूसरेको छोटा और अपनेको बड़ा समझनेकी प्यास नहीं बुझती, तो वह बिरावरीका, किसी ग्रूपका, समूहका निर्माण करता है। इस ग्रूपमें बैठकर व्यक्तिका 'अहंकार' और अधिक तुप्त होता है, वह एकमें नहीं, अनेकमे 'मैं'-पनेको पाकर--'मैं इतना बड़ा'-इस भावनाको अनुभव करता है। प्रत्येक विरादशीमें, जूपमें, समृहमें कोई-न-कोई कुटुम्ब प्रधान होता है, फिसी-न-किसी कुनबेके नीचे बिरादरी दबी रहती है, और वह कुनबा किसी-न-किसी व्यक्तिकी 'अहं-भावना' का उग्र-रूप होता है। बिरादरीकी आवाज कहनेको सबकी आवाज होती है, परन्तु होती वह किसी एक व्यक्तिकी ही आवाज है, ऐसे व्यक्तिकी जिसका प्रवरू 'अहं-कार' परिवारपर छा गया, परिवारके दूसरे व्यक्तियोंके अहंकारोंसे मिल-कर वह इतना बलवान हो गया कि बिराबरीपर भी उसीका लिक्का

जम गया। बिरादरी या शुक्के वाद समाजकी, किसी वहे रांगठनकी बारी आती है। हमारे संगठन पया है ? किसी भी संगठनमें कोई एक गुट ही प्रवल होता है, वह गुट जो चाहता है, उस समाजसे, संगठनसे कराता है। किसी समाजपर अगर कोई गुट हावी हो रहा है, तो उस गुटमें भी कोई एक व्यक्ति ही गुटका केन्द्र होता है, उस व्यक्तिका 'अहंकार' ही उस गुटपर, और उस गटके द्वारा उस समाजिक-संगठनपर छा रहा होता है। हर सोसाइटी, हर संगठन, हर ग्रुपकी तहमें किसी-न-किसी व्यक्तिके 'अहं-कार'की घारा वह रही होती है। व्यक्तिका 'अहंकार' ही समाजकी रचनामें ओत-प्रोत दिखाई देता है, यही आगे चलकर जाति तथा देशमें व्याप जाता है। जब समाजमें धर्मकी प्रधानता होती है तब व्यक्ति कहता है, मैं हिन्दू हूं, मैं मुसल्मान हूं, मैं ईसाई हूं, मैं यहदी हूं--मैं जी-कुछ हूं, वहीं ठीक है, इसके अलावा सब तलत है। जब धर्मके स्थानमें जाति या वेशकी भावना प्रधान हो जाती है तब वही व्यक्ति कहने लगता है, मैं जर्मत हूं, में इटेलियन हूं, में जापानी हूं, में अमरीकन हूं, में रशियन हूं---में जी-कुछ हं वही दुनियाँमें रहेगा, और कुछ रहेगा, तो मैं उसे तहस-नहस कर हुंगा। हिटलर यही तो चाहता था कि संसारमें जर्वन हुकुमत करें, दूसरे देश गुलाम होकर रहें, युलोलनी भी यही चाहता था कि इटली का राज रहे, और सब मोहताज बनकर रहें। युरुषमें ईसाइयों और मुस-रमालीकी छड़ाइयां हुई —ऋसेडर्स पैदा हुए। ईसाइयोंमें रोमन कैयोलिक शीर प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रहायों के युद्ध छिड़े-इब्बीजीशन बैठे । सुसल्यानीं में किया और सुन्तियोंके अगड़े हुए, अपने देशमें हिन्दुओं और भुसत्धानों का खुन बहा। यह अब व्यक्तिके 'अहंकार-तत्त्व'का ही परिणाम था। हजारों सारा जीत गर्ये, जिस दिगसे भारतका निवासी गुलामीकी बेधियोंमें जकता गया, उस दिवस संसारके स्वतंत्र मनुष्य ने जो-जो भी सामाजिक संगठन बनाये, जिस देश और जातिका निर्माण किया, उसमें न्यक्तिके 'अहंकार-तत्त्व' ने ही अपनेको अग्रसर रखा । वैसे तो न्यक्तिका 'अहंकार' ही हमारी सारी रचनाके आधारमें काम कर रहा है, परन्तु इसे स्पष्ट शब्दोंमें स्वीकार करनेसे हम लजाते हैं। जब इस बातको हम साफ़-साफ़ स्वीकार कर लेते हैं तब इसीका नाम आजकल 'डिक्टेटरशिप' रखा जाता है। जो लोग इस बातको बिल्कुल स्पष्ट स्वीकार नहीं करना चाहते, वे व्यक्ति की 'डिक्टेटरशिप'के स्थानमें इसे 'पार्टी-डिक्टेटरशिप'का नाम देते हैं। इस सम्पूर्ण सामाजिक-विकासकी श्रृंखलामें आधार-भूत तस्व 'अहंकार' है।

आर्य-संस्कृतिका बृध्टि-कोण रखनेवालोंने 'अहंकार-तस्व'के इस विवासमें एक खास चीज देखी थी जिसे देखकर उन्होंने अपने जीवनकी दिशाको बदल दिया था। उन्होंने देखा कि 'अहंकार-तस्व' के निर्धाध विकासमें एकताके स्थानपर अनेकताकी, सभानताके स्थानपर विवयताकी, पारस्परिक मेलके स्थानपर संघर्षकी, प्रेसके स्थान पर द्वेषकी उत्पत्ति होना आवश्यक था। उन्होंने देखा कि 'अहंकार-तस्व' व्यक्तिमें परिपाक पाकर कृदुम्बको जन्म देता है। जब व्यक्ति कृदुम्बमें अपने 'अहंकार'को पूरा पका लेता है तब वह आगे बढ़ता है और विरादरीको जन्म देता है। व्यक्तिका 'अहंकार' परिवारमें लो कई व्यक्ति हो। इसी प्रकार है, परन्तु किस व्यक्तिका। परिवारमें तो कई व्यक्ति हो। इसी प्रकार जैसे एक व्यक्तिका 'अहंकार' परिवारपर छा जाता है, दूसरेका नहीं। इसी प्रकार जैसे एक व्यक्तिका 'अहंकार' परिवारपर छा जाता है, देसे एक परिवारका 'अहंकार' व्यक्तिका है, परन्तु किस परिवारका? उसीका, जिसका 'अहंकार' दूसरे परिवारोंसे प्रवल होता है, और जिसके सामने दूसरे परिवार दब जाते हैं। यह प्रक्रिया अन्ततक होती जाती है। अन्तमें जब देश या

जातिका निर्याण होता है, तो उसमें अनेक संगठन आपसमें बंध जाते हैं, इनमें हे कुछका 'अहंकार-तत्त्व' इतना प्रजल हो चुका होता है कि वह दूसरोंपर जासन करता है, कुछका चोट खा चुका होता है, और अन्दर-अन्दर घटेदम उस मौकेकी ताकमें बैठ जाता है जब यह भी अपना सिर उठा संकेगा और दबनके स्थानमें दबा सकेगा, ज़ुकनेके स्थानमें झुका सकेगा, भरनेके स्थानमें मार सकेगा। 'अहंकार-तत्त्व'को आधार बनाकर जिस समा-जकी रचना होगी उसका परिणाम संघर्ष होगा। व्यक्तिके 'अहंकार'का अभिजाय है दूसरोंको दवाकर स्वयं प्रबल होनेकी भावता। यह भावता संघर्षकी मूल है, अनेकता, विषयता, हेपकी जननी है। अहंकारोंके संघर्ष में कुछ स्नास-सास व्यक्ति समाज, देश तथा जातिपर शासन करने लगते हैं। इस सारी प्रक्रियामें व्यक्तिका 'अहंकार' बढ़ता-बढ़ता परिवार, बिरा-वरी, समाज, देश, जातिपर छा जाता है, दूसरे अहंकारोंको दबाकर अपना सिर ऊंचा करता है। इस प्रकार जब अनेक अहंकार-तत्त्वोंके संघर्षमें एक व्यक्ति. एक परिवार, एक समाज, एक जाति, एक देशका 'अहंकार' प्रवल होकर दूसरे व्यक्तियों, दूसरे परिवारों, दूसरे समाजों, दूसरी जातियों, दुसरे देशोंको दबा देता है, तब इन दूसरोंकी 'अहम्-भावना'का नपा होता है ? जनके हृदयमें अपनी वीन दशा देखकर एक रड़क पैदा होती है, और वे घटे-घटे अपने यबे हुए, कुचले हुए 'अहंकार' का बदला लेनेके मनलुबे बांधा करते हैं । उनका 'अहंकार' मिटा नहीं होता, दबाभर होता है। यही कारण है कि 'अहंकार'को आधार बनाकर बनाई गई सामा-जिक-रचनामें मनुष्य मनुष्यके रुधिरका प्यासा ही हो सकता है, उसे प्यारकरने वाला नहीं, देश तथा जातियां दूसरे देशों तथा जातियोंसे लड़ाई-झगड़ा ही मोल ले सकती हैं, उनके साथ मिल-जुलकर नहीं रह सकतीं। मनुष्य मनुष्यसे प्रम भी करता है, देश तथा जातियां लड़नेके स्थानमें

सुलहकी बातें भी करती हैं, इसका यह कारण नहीं है कि समाजका भवन 'अहंकार'की नींवपर खड़ा करके भी प्रेम और मेलकी वात हो सकती है। इसका कारण सिर्फ यह है कि सृष्टिका समुचित विकास अहंकारको आधार बनाकर नहीं, आत्म-तत्वको आधार बनाकर ही संभव है, और इसीलिये 'अहंकार' की भावनामें वह रहे विकास सामने समय-समयपर 'आत्म-तत्त्व' अपनी झलक विखाता रहता है। 'अहंकार' संसारमें छड़ाई- झगड़े, खून-खराबी, मार-काट, उत्पात-उपप्रवक्ते सिवा और कुछ नहीं कर सकता—यह आर्य-संस्कृतिको जन्म देनेवाहोंका सदियोंके अनुभवके बाद निकाला हुआ निष्कर्ष है।

'अहंकार'को मिटाकर 'आत्मा'को जगाना वास्तविक विकास है-

तब क्या किया जाय? समाजका विकास किस दिवामों हो, किस प्रकार हो? आर्य-संस्कृतिका कहना है कि 'अहंकार' और 'जारवा'में भेद है, अहंकारको आत्मा समझकर विक्वका विकास होने देना विकास की ठीक दिवा नहीं है, अहंकार आत्माका नहीं प्रकृतिका गुण है, अहंकारका विकास है। प्रकृतिका गुण है, अहंकारका विकास है। प्रकृतिका गुण है, अहंकारका विकास है। प्रकृतिका सकामण अधिक है, अतः प्रकृतिको आधार बनाकर जो विकास होगा उसमें सात्विक प्रवृत्तियों अपेका राजसिक प्रवृत्तियों, और राजसिककी अपेका सामसिक प्रवृत्तियों अपेका राजसिक प्रवृत्तियों, और राजसिककी अपेका सामसिक प्रवृत्तियों अपेका राजसिक प्रवृत्तियों स्ति विकास हों अहंकार और आत्य-स्टब्के संयोगित संसार हिं। वहां अहंकारको मिटाकर आत्य-सत्त्व दिनोंदिन उभरता आये, प्रकट होता जाय—यही विकासकी ठीक दिशा है। होता लो यह है कि

व्यक्ति अपने घनीभूत अहंकारको लेकर, उसके सारे बलको संबेटकर, परिवार, बिरादरी, ग्रुप, समाज, जाति, देशका निर्माण करता जाता है. और अहंकारको आग सब जगह लगाता जाता है, जिससे भं-पनेके लिये, में वड़ा, तु छोटा--इस भावनाके लिये, अपने-अपने स्वार्थके छिये व्यक्ति व्यक्तिमें लड़ाई, परिवार-परिवारनें क्षगड़ा, देश-देशमें, जाति-जातिनें वैभागस्य और युद्ध हो रहे हैं, परन्तु यह सब इसलिये होता है क्योंकि हम 'आत्म-तत्व'को भुलाये बैठे हैं । हमें अहंकारका नहीं, आत्य-तत्त्वका विकास करना है, प्रकृतिका नहीं, प्रकृतिकी ओटमें छिपी आध्यात्मिक-सत्ताका विकास करना है, अहंकारको मिटाते जाना है, आत्म-तस्वको जगाते जाना है। इस बुष्टिसे व्यक्ति ज्यों-ज्यों अगले-अगले विकास-क्रममें से गुजरेगा वह अहंकारको घनीभूत नहीं होने देगा, अहंकारको सिटाता जायगा। वह अहंकारको बढ़ाकर नहीं, उसे मिटाकर परिवारको धना-येगा, परिवारके अहंकारको मिटाकर विरादरीको, बिरादरीके अहंकारको भिटाकर समाजको जन्म देगा । इस विकास-ग्रंबलामेंसे गुजरते-गुजरते जब उराका अहंकार विलक्ष बिट चुका होगा तब वेश वा जातिकी भावनाका जबव होगा। जाति वा वेशकी जिस कत्यनार्थे वहंकारकी ससा ही नहीं रहेगी, यहां लड़ाई फैसी, झगड़े कैसे, पारश्वरिक बैमनस्य फैसा ? अहंकार ही तो अवेकताकी, विषमताकी, लड़ाई-अगड़े और विद्वेषकी जड़ है। जब अहंकार न रहा तब अनेकताले एकता, विषमताले समानता, ईर्षा-हेचते गेळ-जोळ अहर प्रेमका उत्पन्न होना कौन रोडा सकेगा ? इस विवार-ण्युंतलाते प्राचीन आयोंने विश्व-प्रोम और विश्व-यन्युत्यकी नींवको वद् आधार पर रखा था ।

इस समय संसार स्वार्थको आधार बनाकर चल रहा है। हर बात स्वार्थके दृष्टि-कोणसे होती है। इसमें मेरा लाभ है, या नहीं ? मेरा लाभ है तो ठीक, नहीं तो ग़लत। यह स्वार्थ क्या है ? स्वार्थ अहंकार ही तो है। जब भैंने अपनको केन्द्र मातकर, अपने व्यक्तित्वकी दृष्टिसे सोचना गुङ कर दिया, वहीं अहंकार आ बेठा, और जहां अहंकार आ बैठा वहीं स्वार्थ आ तेठा। स्वार्थको छोड्नेके छित्रे सब कहते हैं, परन्तु जबतक हम नेरा-तेराकी परिभाषाम बात करेंगे, 'अहंकार' की परिभाषामें बात करेंगे, तब तक स्वार्थको कले छोड़ सकग ? स्वार्थको छोड़नेका अभिप्राय है, अहंकार को छोड़ना। अहंकार एक दार्जनिक जन्द है, सांख्य-दर्जनने इस जन्दका पारिभाषिक प्रयोग किया है, उलीको स्यूल-भाषामें सबलोग स्वार्थ कहते हैं। स्वार्थके आधारपर खड़ी हुई सामाजिक-रचनाका इसके सिथा क्या परिणाम हो सकता है कि एक सीमायर पहुंचकर मन्ह्य मनुष्यके रुधिर का प्यासा वन जायं। स्वार्थको आचार बनाकर बनावा गया हमारा प्रत्येक सामाजिक-संगठन आज मनुष्यको आगे बढ़नेके स्थानमें पीछे घसीट रहा है। आजका कुटुम्ब व्यक्तिको उञ्चल नहीं कर रहा । जो लोग समाज-सेवामें अपना समय बिता सकते हैं वे जब कूट्रब पालनेमें लगते हैं तो समाजरी उदासीन हो जाते हैं। व्यक्ति परिवारके लिये लाखों रुपये जमा करता हैं ताकि उसके बोबी-बच्चे गुलकरें उड़ायें, लेकिन अपने नौकर-बाकरोंको भरपेट खानेको भी नहीं देता। कई लोग निकम्मे, समाजके लिये भार-भृत वारिसोंके लिपे बड़ी-बड़ी जायदादें जमा करते-करते मर जाते हैं। समाज-सेवाका ढिढोरा पीटनेवालोंके सामने भी जब प्रलोभन आता है तब बच्चोंका ख्याल करके वे भी फिसल जाते हैं। कामवेलने अत्याचारी राजाओंसे इंग्लैंड का पीछा छुड़ाया था, परन्तु अपने खानदानको राजधराना बनानेके लोभमें फंस गया। नैपोलियनने फ़ांसको बहुत आगे पहुंचा विया था, परन्तु उसने भी अपने खानदानको राजवराना बनाकर देशको उतना ही पीछ घसीट लिया । भारतके इतिहासम शिन्न-भिन्न राजाओंकी लड़ाइयां सामदानोंकी, कुटुम्बोंकी लड़ाइयां हैं। यह सब क्या सुचित करता है ? यह यही सुचित करता है कि व्यक्ति जब स्वार्थकी, अहंकारकी भावनासे कुटुम्बका निर्माण करता है, तो कुटुम्ब व्यक्तिके विकासके मार्गमें रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है, वह उसे आगे नहीं बढ़ने देता। उसे कुट्मबसे निकलकर समाज या देशको सेवाके लिये कदम नहीं बढ़ाने देता । हमें किस वातसे संतोष त्रिलता है ? फिस बातमें अपना विकास-सा होता नजर आता है ? क्या कीड़े-मकौडोंकी तरह अपने और वाल-बच्चोंके पोषणमें रमे रहतेमें आत्माका विकास होता नजर आता हं, या यह सब-बुछ करके, उसमेंसे निकलनेमें, विकासके भागीपर आपे चलनेमें आत्मा विकसित होता नजर आता है ? अगर यह बात ठीक है कि अपना भला करनेमें तो संतोष मिलता ही है, परन्तू दूसरोंका भला करनेमें, इसरोंके लिये भर भिटनेमें आत्माको अधिक संतोष मिलता है, तो थया बात है कि दुनियाँ अपने लिये ही मरती है, स्वार्थ ही हमारा लक्ष्य, रवार्थ ही हमारा सब-कुळ बना हुआ है ? इसका कारण यही है कि 'अहं-कार' हुमें आगे नहीं बढ़ने देता। 'अहंकार' 'आत्य-तत्त्व'को पहले परिवारके घेरेसें रोकता है, इसमेंसे वह निकल जाय, तो बिरादरी या ग्रुपके घेरेमें रोकता है, उसमेंसे निकल जाय तो समाज, देश वा जातिके घेरेमें रोकता है । पहले मनुष्य परिवारपर आकर रुक जाता है, यह परिवार ही मेरा सब-कुछ है, और कुछ मेरा नहीं; फिर समाजपर, फिर देश और जातिपर आकर एक जाता है-यह समाज भेरा, यह देश भेरा, यह जाति मेरी, और कुछ मेरा नहीं । यही भावना तो संसारमें झगड़े पैदा करती है। 'अहंकार'का काम है 'आत्य-तत्त्व'को इन बन्धनोंमें वांधते जाना, आत्म-तत्त्वका काम है इन बन्धनोंमेंसे निकलते जाना। 'अहंकार'को इन बन्धनोंमें पड़े रहनेमें आनन्द आता है, 'आत्म-तत्त्व'को इनमेंसे निकलने

में आनन्द आता है! 'अहंकार' प्योंकि प्रकृतिका गुण है इसिलिये उसे इन प्राकृतिक बन्धनोंमें पड़े रहनेसे तृष्ति मिलती है, 'आत्व-सर्य' वयोंकि प्रकृतिरो भिन्न है, प्रकृतिसे अपर है, इसिलिये उसे इन बन्धनोंको तोउनेमें, इनते मुक्त होनेमें अपना विकास दीख पड़ता है। 'अहंकार' तथा 'आत्म-तत्त्व' के संघर्षमें, अहंकारसे न दबकर उसे अपना साधन बना लेना, अहंकारके फैलाये हुए बन्धनोंको काटनेके मार्थपर आत्म-सरवका चल पड़ना ही आर्य-संस्कृतिका मोधा है।

आर्य-संस्कृति 'अहंकार' को मिटाना सिखाती है-

अहंनारका बन्धन इतना प्रबल है कि इसे आसानीसे काटा नहीं जा सकता। संवारके बड़े-बड़े विचारक इस प्रश्नपर सवासे विचार करते आपे हैं कि अहंनारके फैलाये हुए पाशोंको काटकर किस प्रकार आत्मत्वको मुक्त किया जाय? हम लड़ते-झगड़ते इसीलिये तो हैं क्योंकि एक परिचारमें, एक विरावरीमें, एक प्रुवमें, एक रामाज, एक वेश, एक जातियें अपनेको बांध लेते हैं, उसीके हितयो अपना हित, उसीके स्वार्थको अपना स्वार्थ लमझने लगते हैं। क्या-जुछ किया जाय जिससे हम परिचारमें आकर परिचारमें न बंधें, समरवारों लाकर स्थानमें न बंधें, देश और जातियें आकर परिचारमें न बंधें, समरवारों लाकर स्थानमें न बंधें, देश और जातियें आकर परिचारमें न बंधें, समरवारों लाकर स्थानमें न बंधें, देश और जातियें अपना श्रम करने का वेश हैं। विधार का विराव हैं। अता सन्तानको उत्पन्न होते ही उसे पालने के लिये किसी दूसरे माता-पिताको दे बेना उचित हैं। जब किसीको यह स्थाल हो कि यह मेरी सन्तान है, तभी वह उसके माया-भोहगें फंसता है, उसके लिये दूसरोंका हक मारता है, सम्पत्ति-जायदादको खड़ा करता है। अगर सन्तानको अदल-बवल विधा जाय, तो स्वार्थ और अहंशारका उन्न

रूप चान्त हो जाय, और परिवार व्यक्तिको पीछे घकेलनेके बजाय आगे ले जानेका, दूसरोंको अपने लिये खपानेके बजाय स्वयं दूसरोंके लिये खपनेका साधन वन जाय। कई लोगों का स्थाल है कि सन्तान माता-पिताके पास रहनी ही नहीं चाहिये। अगर सन्तानोंकी अवला-यवली होगी, तब बदली हुई सन्तानमें ही मोह उत्पन्न होने लगेगा, ठीक ऐसे जैसे दत्तक-पुत्रके लिये साता-पितामें मोह उत्पन्न हो जाता है। उनके विचारमें बच्चे समाजकी सम्पत्ति हैं। सब बच्चोंको माता-पितासे अलग जिज्ञु-ज्ञालाओं वें रखकर पालना चाहिये। गोहके अतिरिक्त, अत्येक साता-पिता बच्चोंकी पुरी देख-रेख नहीं कर सकता, न उसकी हर आवश्यकताको पूर्ण कर सकता है, ऐसी आवश्यकता जो उसके विकासके लिये जरूरी है। जातिके सब बच्चोंको एक ही ढंगपर, एक तरीकेसे, एक-से वाताधरणमें पालना उत्तम है ताकि न तो कुट्म्बकी ममताके कारण व्यक्तिके विकासमें परिवार एका-वट वन सके, और न राष्ट्रका कोई बच्चा अपनेको दूसरोंसे ऊंचा या नीचा अनुभव करे, हर बच्चेको खाने-पोने, खेलने-कृदने, शिक्षा आदिकी समान सविधा हो। भारत जब स्वतंत्र था, जब यहां आर्य-संस्कृतिका राज्य था, तज इस देशमें ऐसा ही होता था। यहां छोटे-वड़े-सबके बच्चे राष्ट्रके सपूर्व कर दिये जाते थे। छोटे-छोटे बच्चोंको राष्ट्रके जिन कर्णधारोंके सुपुर्व कर दिया जाता था उन्हें 'गुरु' कहा जाता था। जैसे माला-पिताका अपना परिवार है, अपना कुल है, इसी प्रकार इन गुरुओंका एक बड़ा परिवार, एक बड़ा कुल होता था, जिसे 'गुरुकुल' कहते थे। जच्चेको परि-वारसे अलग भी कर दिया जाता था, और रखा भी परिवारमें ही जाता था। बच्चा जीवन प्रारम्भ करते ही बन्धन काटनेके मार्गपर चल पड़ता था । गरुकलोंमें पढ़नेसे बच्चोंमें मोह-समता नहीं रहती थी, छोटे दर्जिकी मोह-ममता जिसका नाम स्वार्थ है, जिसकी जड़ अहंकार है। इसके स्थानर्थे

उनका जीवन अन्य सब साथियोंके साथ प्रेमके पथपर चल पड़ता था, श्रेमका वह पथ जो अन्तमें विश्व-प्रेम और विश्व-भ्रात्स्वके लक्ष्यतक पहुं-श्वाता था । लोग दिकायत करते हैं कि गुरुकुल दिक्षा-प्रणालीमें बच्चोंकी याता-पिताके प्रति ममता नहीं रहती, यह शिकायत नहीं, इस प्रणाली की यह विशेषता है । हां, अगर माता-पिताके प्रति मोह छूटनेके साथ-साथ विश्वके प्राणियोंके प्रति प्रेमकी भावनाका उदय न ही, तब ज्ञिकायतका सौका अवश्य है। इस प्रणालीका लक्ष्य बालकको जीवनके जारम्भसे ही छोटे-छोटे बन्धनों को काटकर बड़े बन्धनोंमें पड़नेकी किक्षा देना, और धीरे-धीरे उन बन्धनोंसे भी मुक्त होनेके लिये तथ्यार करना भा। बालक अपने परिवार, अपने देश, अपने राष्ट्र और अपनी जातिको ही अपना न समझे, प्राणिमात्रको अपना समझे-- 'वस्धैव कुटु स्वकम्'--इस भावनाको धीरे-धीरे विकसित करता जाय, सब जगह अहंकारका, नानात्वका दर्शन करनेके स्थानमें आत्माका दर्शन करना सीखे। अबतक परिवार 'व्यक्ति'के विकासमें एकावट बना हुआ है। उसे अपनेसे आगे नहीं जाने देता। इस रुकावटको दूर करनेका एक ही उपाय है-बालकको माता-पितासे अलग कर दिया जाय, अलग करके उसे राष्ट्रकी अमृत्य-निधि समझकर पाला जाय । बालकका पूर्ण-विकास तभी हो सकता है जब यह यह न समझे कि वह अपने माता-पिताका ही बच्चा है, उन्हीं की सेवा करना उसका कर्लच्य है, वह यह समझे कि वह राष्ट्रका बच्चा है. उसे राष्ट्रकी सेवा करनी है, और राष्ट्रकी सेवा करते-करते विश्वका कल्याण उसका लक्ष्य है। इसी प्रकार कुटुम्बका पूर्ण-विकास भी तभी हो सकता है जब बच्चोंका मोह टूट जाय, कुटुम्बकी ममता न रहे, और यह ठीक तरहसे समझमें आ जाय कि व्यक्तिके विकासमें कृद्भव एक साधन है, साध्य नहीं, उपाय है, लक्ष्य नहीं। बच्चा कुटुम्बके साथ न बंधा

रहे, और क्ट्रम्ब बच्चेके साथ न बंधा रहे—तभी दोनोंका समुचित विकास संभव है। बच्चेको कुट्म्बसे अलहदा कर दिया जायना, तो उसके विकासमें मुदुम्ब जो-जो एकावटें डालता है, वे स्वयं हट जायंगी। मां-बाप कहते हैं, यह भेरा बच्चा है, मैं इसे पढ़ाऊं, न पढ़ाऊं, जो चाहूं करूं ! इसके साथ ही उसके विकासमें कटुम्ब जो-जो सहायता करता है वह सब-कछ, और उससे बहत-कछ बढ़कर करना राष्ट्रका कर्तव्य हो जाता है। इससे व्यक्तिका भी कृटुम्बर्गे अनुचित मोह, जो बच्चोंके कारण पाया जाता है, अपने-आप छूट जायगा। आज व्यक्ति कुटुम्बके मोहमें, उसके वन्थनमें फंसा हुआ है। इन छोटे-छोटे बन्धनोंमें फंसनेके कारण ही तो भेरा-तेराकी भावना पैदा होती है, यही भावना जब उग्र रूप धारण करती है, तब लड़ाई-अगड़े खड़े हो जाते हैं। हम फ़ुटुम्बमें फंस जाते हैं, उसमें से निकलते हैं, तो समाज, देश, राष्ट्र, किसी-न-किसी रुकावटमें अटक जाते हैं, प्राणि-मात्रको अपना नहीं समझते, अहंकार जहां उलझ जाता है हम वहीं जनकर काटते रहते हैं। झगड़ेकी इस सारी जड़का प्रारम्भ जहांसे होता है, आर्य-संस्कृतिके कर्णधारोंने वहीं उंगली रख दी थी। उनका कहना था कि कुटुम्बमेंसे बच्चेको लेकर राष्ट्रके सुपूर्व कर देनेसे वे सब बन्धन जो संसारको जकड़े हुए हैं एकदम ढीले पड़ जागेंगे, और उन बन्धनोंको काटते-काटते स्वार्थके परार्थकी तरफ पारस्परिक वैमनस्य और हेषसे विश्व-प्रेम तथा विश्व-भातृत्वकी तरफ़, राष्ट्रीयतासे अन्तर्राष्ट्रीयताकी तरफ जाना आसान हो जायगा।

आर्य-संस्कृतिने जब क्रियात्मक रूप ग्रहण लिया तब चार आश्रमोंके विचारको जन्म दिया । इन आश्रमोंमेंसे एक आश्रम वानप्रस्थ-आश्रम है। वानप्रस्थका अभिप्राय है, घर छोड़ देना, जंगलको राह लेना। पिछले दिनों कई उद्योग होते रहे जिससे नानग्रस्थ आश्रमोंका निर्भाण हो, परन्तु सफलता नहीं मिली। शायद नई अवस्थाएं ही ऐसी नहीं हैं जिनसे पहलेकी लरहके वानप्रस्थ-आश्रम आजकल भी बन सकें। अगर देसे आग्रम नहीं बन सकते तब भी वानप्रस्थकी भावनाको जीवनमें घटानेले कीन-सी परिस्थित हमें रोक सकती है ? वानप्रस्थको भावना तो यह है कि कुटुम्ब हमारे जीवनका प्रारम्भ हँ, अन्त नहीं। पुरुवके लिये यह अनुभव करना कि उसकी स्त्री ही उसका लंसार नहीं, और स्त्रीके लिये यह अनुभव करना कि उसका पति ओर बाल-बच्चे ही उसका सर्वस्व नहीं, इन छोटे दायरोंसे बाहरका संसार भी उन्हींका संसार है—यही वानप्रस्थकी भावना है। हमारा जीवन सिर्फ़ एक या दो व्यक्तियों के लिये ही नहीं, दूसरोंके लिये भी हो, इस भावनाको जागृत करनेसे हम वानप्रस्थके मार्गपर चलेंगे। पचास सालके बाद वानप्रस्थ-आश्रममें चले जाना अच्छा है, परन्तु जीवन-भर वानप्रस्थको आवनाको बनाये रखना, क्टुम्बमें रहते हुए क्टुम्बमें लिप्त न होना, समाजमें रहते हुए समाजमें लिप्त न होना, देश, राष्ट्र, जातिका भला सोवते हुए इनमें लिप्त न होना, आत्म-तत्त्वके सूत्रको सो न देला सबसे अच्छा है, क्योंकि इसी मार्गपर चलकर संसारमें विका-शांतिकी स्थापना हो सकती है, और किसी मार्गसे नहीं।

कुटुम्ब, बिरादरी, देश, जाति—ये सब अहंकारके तत्त्व हुं—

जैसे कुटुम्ब आत्म तस्वके विकासमें एकावट है, बैसे विरादरी भी एकावटका काम करती है। कुटुम्बके छोटे दायरेभेंसे हमें निकलना है, हमें अपनोंको ही नहीं दूसरोंको भी अपना समझना है। अहंकारके कारण हम दूसरोंको दूसरा समझते हैं, अहंकारके मिटते ही दूसरे अपने हो जाते हैं। कुटुम्ब अच्छी चीज है, परन्तु इसमें बुराई यह है कि कुटुम्बमें पड़कर मनुष्य कुटुम्बका ही रह जाता है, अपने छोटे-से कुनबेके स्वार्थके लिये

बुनियां भरका वैरी हो जाता है। कुटुम्बके बन्धनको तोड़कर जो जिरावरीकी सेवाके लिये निकलता है, वह एक छोटे दायरेसे वड़े दायरेसें अंबेश करता है, परन्तु यहां भी प्रकृति-पुरुषकी, 'अहंकार'-'आत्म तर्च'की, एक-दूसरेकी सहायता करते हुए भी एक-दूसरेसे प्रवल होनेकी प्रक्रिया अकट होने लगती है। हम जिस बिरादरीके हैं वह हमारा अहंकार बन जाती हैं, 'में' बन जाती हैं, 'में'को हम 'आत्था' समझने लगते हैं, 'आत्मा'के लिये ही सब-कुछ है, इसलिये बिरादरीके लिये हंस सब-कुछ फरने लगते हैं। जैसे हम अपने क्ट्रम्बको ही सब-कुछ लगझने लगे थे, वैसे अपनी विराहरीको ही 'मैं'का आदि और 'मैं'का अन्त समझने लगते हैं, जिरादरी व्यक्तियों और परिवारोंके स्वार्थोंको सिद्ध करनेका, एक दुसरेसे दुरुमनी निकालनेका अखाड़ा बन जाती है। बिरादरी जहांतक व्यक्तिको कुटुरुवसे बाहर निकालकर दूसरोंको अपना बनाना सिखाती है, सेवाका अवसर देती है, वहांतक तो ठीक है, परन्त्र जहां यह समाज-सेवाके सार्गमें याया यनकर खड़ी हो जाती है, वहां इस दीवारको भी तोड़ गिरानेकी आवश्यकता है। आजकी बिरादरियां ज्यादातर व्यक्तिको पीछे घसीटने का साधन अन रही हैं, इसलिये जैसे आत्माके विकालके लिये कृदुम्ब बनाकर कुटुम्बसे आगे निकल जाना आवश्यक है, वैसे ही बिरादरी बनाकर बिरादरीसे आगे निकल जाना भी उत्तमा ही आवश्यक है।

विरावरीके बाद-विस्तृत समाजका क्षेत्र आता है। हम देख चुके हैं कि व्यक्तिकी उन्नतिके लिये कुटुम्बका, परिवारका होना जरूरी है, परन्तु व्यक्तिकी उन्नतिके लिये कुटुम्बका छोड़ देना भी उतना ही जरूरी है। व्यक्तिकी उन्नतिके लिये बिरादरीका निर्माण करना जरूरी है, परन्तु उस उन्नतिके जारी रहनेके लिये बिरादरीकी दीवारोंको तोड़ गिराना भी उतना ही जरूरी है। व्यक्तिकी उन्नतिके लिये समाजकी रचना जरूरी है, परन्तु व्यक्तिके पूर्ण-विकासमें समाज रोड़ा बनकर न खड़ा हो जाय, इर्सालये समाजको षीछे छोड़कर आगे चल देना भी जतना ही जरूरी है। अहंकार तथा स्वार्थसे परिवार, जिरादरी एवं समाजका निर्माण होता है। जब ये वन जाते हैं, तब ये अहंकार तथा स्वार्थको उग्ररूप भी दे सकते हैं, इन्हें मिटा भी सकते हैं। अगर इनकी रचनामें 'अहं-भाव' प्रबल हो जायगा, तो व्यक्ति इन्होंभें एक जायगा, अटक जायगा; अगर 'आत्म-तत्त्व' प्रवल हो जायगा, तो याज्ञवरुव्यकी तरह, इनसे को कछ सीखना है वह सीखकर, आगे चल देगा। 'आत्म तत्व'के विकासकी यही प्रक्रिया है। परिवारकी पाठशालामें व्यक्ति कोरा स्वार्थी भी हो सकता है, परार्थका, लोक-सेवाका पाठ भी सीख सकता है। पति, पत्नीके लिये, या पत्नी, पतिके लिये कौन-सा स्वार्थ है जो ये दोनों एक बुसरेके लिये नहीं छोड़ देते ? विरादरीकी नाक न कट जाय इसलिये कितनोंने अपने अरमानोंपर पानी नहीं फेर दिया ? अपने समाजके लिये कितने ही है जो कठिन-से-कठिन कच्ट सहनेके लिये तय्यार हो जाते हैं। परन्तु परिवार स्वार्थ भी तो सिखाता है! अपने बच्चेकी बीमारी दूर करनेके लिये दूसरोंके बच्चोंपर जादु-टोना करनेवाले मुर्ख माता-पिताओं की अपने देशमें कमी नहीं है। अपनी बिरादरीकी नाक रखनेके लिये हम इसरी बिरादरियोंसे लड़ाई मोल ले बैठते हैं। समाजमें भी ो हम अहंकार और स्वार्थको ही पनपाते हैं। हमारे समाजने कितनी कठिनाइयोंमेंसे गुजारकर नागरिकताके अधिकारको प्राप्त किया है। समय था जब व्यक्ति को कोई पूछता तक न था। इतिहासके पन्ने ऐसे लोगोंके खुनसे रंगे हुए हैं जिन्होंने नागरिकताके अधिकारोंको पानेके लिये अपने प्राणोंकी बलि दे दी । यह मत देनेका अधिकार हमें सिंदयोंकी कश्मकशके बाद मिला। परन्तु इस अधिकारको पाकर हम इसका क्या उपयोग कर रहे हैं ? हमारे

मत-वानसे जो व्यक्ति चुने जाते हैं, वे समाज-सेदाके स्थानमें अपना स्वार्थ सिद्ध करनेमें जुट जाते हैं। बड़े-बड़े पदोंको समाज-सेवाके लिये नहीं, अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये हस्तगत करनेकी कोशिश होती है। हम यह सब-कुछ देखते हुए अपने मतका क्या उपयोग करते हैं ? हममेंसे बहुत-से लोग तो मत देते नहीं, जो देते हैं वे, जो उन्हें चाय पिला दे, मोटरकी सैर करा दे, उसे वोट दे आते हैं। सोच-समझकर बोट कम देते हें, एक-दूसरेका मुंह देखकर, अपना स्वार्थ कैसे सिद्ध होगा यह देखकर, ज्यादा लोग वोट देते हैं। बोट लेनेवाले भी स्वार्थ देखते हैं, देनेवाले भी स्वार्थ देखते हैं। राज-नैतिक लंस्थाओंको छोड़ दिया जाय, धार्मिक संस्थाओंका भी यही हाल है। वहां भी आंख मींचकर, पार्टीबाजीमें पड़कर मत दिया जाता है। धार्मिक संस्थाओंके मन्दिर अहंकार तथा स्वार्थके गढ़ बने हुए हैं। यह सब इसलिये होता है क्योंकि हम समाजको आत्माके विकासमें साधन न समझकर साध्य समझ बँठे हैं। परिवारको बनानेकी आवश्यकता है, परन्त एक हालतमें आकर परिवारको छोड़ देनेकी आवश्यकता है, बिरादरी बनानेकी आवश्यकता है, परन्त एक हालतमें आकर बिरादरीसे आगे निकल जानेकी आवश्यकता है, समाज बनानेकी आवश्यकता है, परन्तु एक हालतमें आकर समाजको छोड़कर आगे वढ़ जानेकी आवश्यकता हैं। यह अवस्था तव आती है जब हम समाज-सेवा करते-करते समाजसे छूट नहीं सकते, समाज से चिपटने लगते हैं, अहंकारको आत्मा समझने लगते हैं। हम आत्म-विकास की एक लम्बी यात्रापर निकले थे, उस यात्राके एक पड़ावपर घर बनाकर वहीं अटक जाना ग़लती है। आत्माके विकासका यह लम्बा मार्ग अहंकार और स्वार्थको मिटानेके लिये हैं। क्ट्म्ब, बिरादरी, समाज-ये तीनों स्वार्थ भी सिखाते हैं, परार्थ भी । इनका अस्ली उद्देश्य हमें स्वार्थभेंसे गुजारकर परार्थका पाठ सिखाना है। परार्थका पाठ तभी गुढ़ा जाता है,

जब मनुष्य स्वार्थमें से गुजर लेता है। समय-समयपर अवंशर आते हैं जब कुटुम्ब आदि, व्यक्तिको, स्वार्थमें गुजारते हुए उन स्वार्थके आर्ग पर ही डाल देते हैं। उस समय स्वार्थके माणगरसे हट जानेवाला जीवनके लक्ष्यकी तरफ ठीक-से चलने लगता है। जिस क्षण कुटुम्ब कोरे स्वार्थकी तरफ ले जाने लगे, जिस क्षण बिरादरी निरे स्वार्थके माणपर डाल दे, जिस क्षण समाजके कार्यमें अहंकार और स्वार्थ ही दीखने लगे, उसी क्षण कुटुम्ब-बिरादरी-समाजको छोड़ देना, इनसे अलग हो जाना, इन्हें आत्म-विकासके मार्गमें एकावट समझ लेना आर्य-संस्कृतिकी वर्तमान युगको सबसे बड़ी देन है।

वेश, जाति और राष्ट्र क्या है ? कुटुम्ब, विरावशी और अपने छोटेसे समाजके घेरेमें जो व्यक्ति कैंद है, उसे देश, जाति, राष्ट्र कहां दिखाई
देते हैं ? इन छोटे-छोटे वायरोंको लांघकर जो आगे चलता है वह राष्ट्रीयता
के बिशाल क्षेत्रमें आता है। सैकड़ोंमें एक होगा जो कुटुम्बको छोड़कर
विरावशिकी सेवाका संकल्प करता है, बिरावशिकी सेवा करनेवाले सैकड़ों
में एक होगा जो उसे छोड़कर समाजकी सेवाको तरफ पग बढ़ाता है,
अपने छोटे-से समाजकी सेवा करनेवाले सैकड़ोंमेंसे एक निकलता है को
वेश, जाति या राष्ट्रकी सेवा करनेवाले सैकड़ोंमेंसे एक निकलता है को
वेश, जाति या राष्ट्रकी सेवा करनेवाले सैकड़ोंमेंसे एक निकलता है को
वेश, जाति या राष्ट्रकी सेवा करनेवाले सैकड़ोंमेंसे एक निकलता है को
वेश, जाति या राष्ट्रकी सेवा करनेवाले सैकड़ोंमेंसे एक निकलता है को
सेवामें भी अहंकार और स्वार्थ आकर मानव-जातिके विकासमें क्वावट
बन जाते हैं। हो सकता है, इस ऊंचे क्षेत्रमें आकर 'स्वार्थ' उत्तवा वाषक
न रहता हो जितना 'अहंकार'। देश, जाति और राष्ट्रकी सेवामें 'अहंकार'
क्या कुछ नहीं करता, इसे आजका संसार तो देरतक भूल हो नहीं सकता।
हिटलरको विश्वस था कि जर्मनी संसारमें एक-छन्न राज्यके लिये
बनाया गया है। इस 'अहंकार'ने क्या-कुछ नहीं किया? शुसोलिनीको विश्वास
था कि इटली संसारकी सबसे बड़ी शक्ति बनकर रहेगा। वह भी दुनियाँ

को कियर धकेलकर ले गया? जापानको विश्वास था कि वह एशियाई देशोंमें राज्य करेगा । जापानका 'अहंकार' उसके विनाशका कारण वन गया। भारतमें जो-कुछ हुआ वह क्या था? एक जातिका 'अहंकार' जाग गया। इस 'अहंकार'ने खूनकी नदियां बहा दीं, मनुष्यको पिशाच बना विया। सवियोतक जो लोग साथ-साथ रहे, सुक्तमें साथ हंसे, दु:खर्में साथ रोये—वे पशुसे भी नीचे गिर गये। पशु दूसरे पशुको तो मारता है, अपनी जातिके पशुको नहीं आरता । शेर शेरका शिकार नहीं करता। आज मनुष्य मनुष्यका शिकार करने लगा है । जंगलके जानवर अगर बोल सकते तो कह देते कि ऐसी लड़ाई बनुष्य ही कर सकता है, पशु इतने गिरे हुए नहीं हैं। जाति-गत, देश-गत, राष्ट्र-गत 'अहंकार' किसीमें भी जाग सकता है। हिटलरमें जागा, मुसोलिनीमें जागा, जापानमें जागा, और इन शीनोंने मिलकर पांच वर्षतक संसारमें मृत्यु और विनाशका तांडव-नृत्य करके दिखा दिया। हमने अपने देशमें क्या किया? हिन्दुओं और मुसलमानोंने जो-कुछ किया वह किया, हिन्दुओंसें ही कोई ऊंची जाति का है, कोई नीची जातिका । आज जाति, देश, राष्ट्र मानवकी मानवसे जुवा करनेवाली ऊंची-ऊंची दीवार वनकर खड़े हो गये हैं, ये मिलानेके स्थानमें जुदा करनेके साधन हो गये हैं।

आर्य-संस्कृतिका लक्ष्य मेरापन नहीं, विश्व-बन्धृत्व है--

तो क्या 'मेरी जाति', 'मेरा देश', 'मेरा राष्ट्र'का विचार सानव-समाजके विकासमें बाधक है ? बेशक बाधक है, वैसे ही बाधक है जैसे कुटुम्ब, बिरावरी, हमारा छोटा-सा समाज मानवके विकासमें बाधक है। यह ठीक है कि फुटुम्बके बिना भी व्यक्तिका विकास नहीं हो सकता, बिरावरी और समाजके बिना भी कनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता। देश,

जाति तथा राष्ट्रका विचार भी एक खास सीमातक मानव-समाजके विकासके लिये आवश्यक है। जब किसी अन्धी, जोशीली जाति, देश या राष्टके लोग दूसरोंको मिटानेके लिये उमड़ पड़ें तब विख्व-बन्धुत की पुकार कायरताकी पुकार होगी। ऐसे गिरोहोंको खुली छूट देना संसारके भाग्यको गीधों और चीलोंके लिये छोड़ देना है । किसी उद्देश्यतक पहुंचनेके लिये बीचके मार्गको तय करना जरूरी है। जो व्यक्ति बीचके मार्गको छोड़कर एक छलांगमें अपर पहुंचना चाहता है वह औंधे मंह जा गिरता है। आर्थ-संस्कृतिका ध्येय विश्व-बन्धुत्व है, परन्तु अपनी जातिका, अपने देशका, अपने राष्ट्रका संगठन ध्येय-प्राध्तिके मार्गमें एक मंजिल है, एक पड़ाव है। यह सब-कुछ होते हुए भी इस वातको समझ लेना कि छोटा संगठन बड़े संगठनकी तरफ ले जानेवाला है, स्वयं लक्ष्य नहीं, लक्ष्यतक पहुंचनेका साधन है, हमारा अस्ली लक्ष्य एक महात् संगठन है, वह संगठन जिसमें प्रत्येक प्राणीको हम 'मित्रस्य जक्ष्या समीक्षामहे'--वन्य और मित्रकी आंखोंसे तेख सकों, जिससें 'अहं-भाव' को कोई स्थान नहीं, जिसमें 'आत्म-तत्त्व' अपने प्रखर बेगसे प्रस्फटित हो रहा है---यही आर्य-संस्कृतिके विकासकी वास्तविक दिशा है।

आज संसारको आगे बढ़नेकी आवश्यकता है। हरेक जाति, देश और राष्ट्र अपने अहंकारके मबमें यह समझे बैठा है कि दुनियाँ में उसीको रहनेका हक है, दूसरोंको नहीं, वह विश्वकी नियानक-शित हारा जुना हुआ राष्ट्र है। यहूबी अपनेको चुनी हुई जाति समझते थे, आज उन्हें कोई पूछनेवाला नहीं। मुसलमान समझते थे कि उन्हें खुदाने गुम-राहोंको रास्ता विखानेके लिये चुना है परन्तु इतिहास साक्षी है कि थे खुव गुमराह हो गये। जातियोंके अहंकारने उनमें अपने चुने हुए होनेका हयाल पैदा किया, इसका परिणाम है कि आज हरेक जाति दूसरीकी शयु वनी हुई है। आर्य-संस्कृतिका संदेश जातियोंके अहंकारकी घिटाकर, उनके भेव-भावको दूरकर संसारमें एकता, प्रेम और विश्व-बन्धुत्वकी भावनाको जागृत करना है, वयोंकि 'अहंकार'की जड़ बढ़ती-बढ़ती एकको दूसरेसे अलग करती और 'आत्म-तत्त्व'की जड़ बढ़ती-बढ़ती एकको दूसरेसे मिलाली है। आर्य-संस्कृति उस युगको लाना खाहती है जिसमें कालेगोरेका भेव न हो, पूर्व-पश्चिषका भेव न हो, धनी-निर्धनका भेव न हो, जिसमें किन्न-भिन्न देशों, जातियों और राष्ट्रोंका भेव न हो। हम सबके लिय सारा भूमण्डल अपना देश हो, हरेक इन्सान अपना भाई हो, हम प्राणी-प्राणी में आत्माका दर्शन करें, भिन्नताको नहीं, एकताको, आत्म-तत्त्वको पहचानें।

इस युगको लानेके लिये संसारमें सवासे प्रयत्न होते रहे हैं। लिकन्बर को यह पसन्व नहीं था कि संसार भिन्न-भिन्न दुकड़ों में बंटा रहे। वह दुनियां को एक बनाना चाहता था। उसने तलवार उठाई और एक सिरेसे दूसरे सिरेतक तलवारके जोरपर दुनियांको एक बनानेके लिये निकल पड़ा। अरब के मुसलमानोंने भी डंडेके जोरपर दुनियांको एक बनाना चाहा। हमारे देखते-देखते जर्मनीने दो बार कोशिश की, और संसारको पशु-बलके हारा एकताके सूत्रमें पिरोना चाहा। परन्तु संसारके अबतकके किये गये परीक्षण यही वतलाते हैं कि 'अहंकार'का आश्रय लेकर, डंडेके बल पर, संसार एक गहीं हो सकता। आज जो थोड़ी-बहुत एकता एटम-बम्ब के जोरपर दिख रही है वह देरतक नहीं टिक सकती। १९१४ की लड़ाई के बाद 'लीग आफ़ नेशन्स'की स्थापना की गई, परन्तु आज वह खतम हो खुकी है। चोरों और लुटेरोंमें देरतक सुलह नहीं रह सकती। १९३९ की लड़ाईके वाद 'युनाइटेड नेशन्स आरगनाइजेशन'की स्थापना हुई, परन्तु इसमें भी जातियोंका अहंकार एकताको नहीं उत्पन्न होने दे रहा। अहंकार प्रकृतिका गुण है, आत्माका नहीं—यह आर्थ-संस्कृतिकी वार-वार

की घोषणा है। जजतक अहंकार प्रवल रहेगा तबतक प्रकृति आत्व-तत्व को उथरने नहीं देगी। एकता, प्रेम, विश्व-वन्धुत्व आत्माक गुण हैं। इन् गुणोंको लानेके लिये हमें अहंकारको छोड़कर आत्म-तत्वकी विधान जाना होगा। अहंकारको प्रबलताके कारण ही अमरीका और इस वेखनेके एक टेजलपर बैठते हैं, परन्तु हृदयसे वे एक-दूसरेसे दूर हैं, जितनी दुव वे नक्कोमें विखाई देते हैं। अबतकके परीक्षण पुलिस, फ्रोज, लोप, बन्दूस और एटम-बम्बसे संसारको एक बनाना चाहते हैं, परन्तु संसारका आज-तकका इतिहास बतलाता है कि पुलिसके डंडेसे, फ्रोजके डरसे और एटम-बम्बकी घमकीसे संसार एक नहीं हो सकता।

आजसे दो हजार साल पहले संसारको एक बनानेका परीक्षण भारतमें भी हुआ था। सम्प्राट् अशोकने संसारके कीने-कोनेमें अपने विश्व-शांतिके द्वत भेजे थे। उन दूतोंके जारिये अशोकने देश-विदेशके सानव-समाजको संदेश भेजा था, और कहा था कि आजतक मनुष्य मनुष्यका वरी रहा, यह भिन्न-भिन्न जातियों, भिन्न-भिन्न देशों और भिन्न-भिन्न राष्ट्रोंमें बंटा रहा, परन्तु इस भिन्नतामें उसे ईर्षा, हेष, वैमनस्यके सिना कुछ नहीं मिला। अब समय आ गया है कि हम भूल जांय कि हमारी जाति क्या है, देश क्या है, राष्ट्र क्या है। हमारा देश 'संसार' है, हमारी जाति क्या है, वेश क्या है, राष्ट्र क्या है। हमारा देश 'संसार' है, हमारी जाति 'अनुष्य' है। अशोकने तलवारका नहीं, मानवताका, अहंकारका नहीं, आत्कातस्यका संदेश भेजा था। अशोकसे भी हजारों साल पहले आर्य-संस्कृतिने मानव-समाजको यही एकताका संदेश दिया था। वैदिक-आर्योंने घोषणा की थी—'सर्गजन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्राः'—सम्पूर्ण मानव-समाज अमृतका पुत्र हैं, मनुष्य मनुष्यका भाई है। आज जब कि हजारों सालोंकी दासताके वाव हम फिरसे मानव-समाजके विकासमें हिस्सा लेनेके लिये स्वतंत्र हुए हीं, हम आर्य-संस्कृतिके इस पुराने एकताक सन्देशके फिरसे वाहक वन सकते हैं।

हम देख रहे हैं कि संसार पहलेसे वहत छोटा हो गया है। जहां पहले कभी इंग्लैंडसे भारत आनेकें तीन महीने लग जाते थे वहां धीरे-धीरे पन्तह विनमें हम एक देशसे दूसरे देशमें जाने लगे, और अब हवाई कोसेटके चारिये तो हम एक दिनमें वड़ी-से-जड़ो दूरी तय करने लगे हैं। रेल, तार, रेडियो, टेलीबीजन, हवाई जहाजने इस विशाल विश्वको एक छोटा-सा घर बना दिया है, नदियों, पहाड़ों, घाटियों और समुद्रोंकी दूरीकी दूर कर विया है। परन्तु क्या इस भौतिक दूरीके हट जानेसे मनुष्य मनुष्यके ज्यादा निकट आ गया है ? आज तो मनुष्यके लिये पहलेसे भी भयंकर स्थिति पैता हो गई है। पहले जब हम एक दूसरे देश तक पहुंच नहीं पाते थे, उस समय हमें एक-दूसरेसे कोई स्नतरा नहीं था। आज दूरी मिट गई है। हम एक-दूसरेके इतने निकट हो गये हैं जैसे बरालमें ही बैठे हों। परन्तु हमारी वरालमें बैठे हरेकके हाथमें छुरा है, हरेकके हाथमें तलवार है, हरेककी पाकेटमें रिवालवर है, हरेकके पास एटस-बम्ब है। किसी भी क्षण, कोई भी सारे विश्वको तहस-नहस कर सकता है। अब अगर विनाश होगा तो एक या दो देशोंका नहीं, सारी पृथिवी राख हो जायगी। इससे तो हम दूर-दूर ही अच्छे थे। आज भौतिक-दृष्टिले इन्सानकी इन्सान से दूरी हट गई है, परन्तु अन्वरसे इन्सान इन्सानसे पहलेसे भी ज्यादा दूर चला गया है। हम अहंकार-सत्त्वके होते हुए भी भौतिक-दृष्टिसे एक-दूसरेके नजदीक आते चले जा रहे हैं क्योंकि अहंकार कितना ही प्रवल क्यों न हो, अन्तर्में आत्म-तत्त्व ही प्रचल होनेवाला है, सुष्टिका विकास, इसका खिचाव आत्माकी तरफ़ ही होकर रहेगा, परन्तु अगर हम जागरूक होकर इस विकासमें अपना हाथ बंटायें, तो यह भौतिक-एकता आस्मिक-एकतामें परिणत हो सकती है। अगर हाथ न बंटायें, तो भौतिक-एकता एक बाहर का ढांचामात्र होगी, वास्तविक एकता दूरकी और देरकी चीच हो

<mark>जायगी । आज जो नवीन-युग हमारे सामने आनेवाला है। उलकी एक प्रवल</mark> भांग है। उस जांगको आर्थ-संस्कृति पुरा कर सकती है। हम सदियोंसे भिन्न-भिन्न यनींनें बंटे रहे हैं। हमने अपने-अपने देशकी परिधियां बनाई, और दूसरे देशोंको अपना शत्रु समझा । अपनी-अपनी जातियां बनाई, और दूसरी जातियोंको अपना दानु समझा। काले-गोरेका भेद खड़ा किया, अमीर-तरीवके वर्ग बनाये, और इन सबको एक-दूसरेका कात्रु समझा । यह खब हमने 'अहंफार'को प्रवल करके, 'आत्मा'को बनाकर किया। आर्य-संस्कृति देशकी परिधियोंको, जातियोंको भिन्नताको, काले-गोरे, अभीर-पारीजके अन्तरको-एक शब्दमें, 'अहंकार'को मिटाकर 'आत्म-तस्व'को जागृत करना चाहती है । विज्ञानने संसारके मानवको एक-दूसरे के निकट लाकर खड़ा कर दिया है, परन्त्र यह सनुष्यके मनमें खड़ी हुई हिमालयके समान ऊंची दीवारोंको छाह नहीं सका, आर्य-संस्कृति आत्मवाद के सहारे इन भीतरी दीवारोंको तोड़ गिराना याहती है। ईर्षा, देष, वैम-नस्य, युद्ध और अशांति में डूबे हुए मानव-समाजको विश्व-प्रेम, विश्व-बन्धुत्व और विश्व-शांतिपर लानेका यही सही रास्ता है, वह रास्ता जो प्राचीन-भारतके अनुभवक्षी दुर्गम वनोंमेंसे होकर निकला है, बाकी राख रास्ते, चाहे वे अमरीकासे निकलें, चाहे रूससे, क्योंकि उनका आदि-लोत 'अहंकार' है, 'आत्म-तत्त्व' नहीं, वे एकताको लक्ष्य बनाकर तो चलेंगे परन्तु भागव-समाजको अनेकता और विषमतापर ले जाकर छोड़ देंगे। एकताको लक्ष्य यनाकर इसलिये चलेंगे वयोंकि विश्वकी आधार-मृत 'आत्य-सत्ता' रह-रहकर उन्हें ठीक मार्गपर लानेका प्रयत्न करती है, परन्तु अनेकता और विषयतापर इसलिये पहुंच जायेंगे क्योंकि उनके जीवनकी बागडोर 'आत्म-तस्त्र'के हाथमें नहीं, 'अहंकार'के हाथमें है।

## [ 3]

# जीवन-यात्राके चार पढ़ाव

जीवन-विषयक दो दृष्टियां--भोग तथा त्याग--

बम्बईका शहर है, सामने लम्बी सड़क है, लोगोंकी भारी भीड़ उपड़ी चली जा रही है, कन्धेंसे कन्धा टकराता है, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, स्थी-पुरुष, वाल-वृद्ध-युवा सभी हैं। किसीको खड़ा करके पूछिये, क्यों भाई, क्या हुआ, इस तरह बेतहाशा किघर भागे जा रहे हो, तो वह बिना एके, चलता-चलता जो कह जाता है उसका मतलब होता है, रोटीका किक, आगे-पीछेका फिक नहीं, आजका और अबका फिक—इसी फिक्नमें, वह क्या और दूसरे क्या, सभी भागे जा रहे हैं। अब हरद्वारका नजारा देखिये। गंगाका तट है, हरकी पेड़ी, सैकड़ों साधु भगवा रमाये इघर-उधर टहल रहे हैं। कुछ मण्डली लगाये धर्मकी चर्चा कर रहे हैं। किसी मण्डलीमें जाकर पूछिये, महात्मा लोगो! आपको मालूम है, आज संतारकी क्या दशा है, रोटीका घडन सबको व्याकुल कर रहा है, इसी समस्याको हल करलेमें प्रत्येक व्यक्ति जुटा हुआ है, तो वे क्या उत्तर देते हैं? महात्माओं की मण्डली कहती है, हां, हमें मालूम है, परन्तु हमें इससे क्या, हम तो आत्माके चिन्तममें लगे हुए हैं, आजकी और अबकी नहीं, हम आगे

और पीछेकी समस्याको हल करनेथें लगे हैं। संसार थनित्य है, घर-बार, बन्यु-बान्ध्य, स्त्री-पुत्र सब अनित्य हैं, इन्हें छोड़ हम नित्य आत्मा-परभात्माकी खोजमें लगे हुए हैं।

जीवनके विषयमें यही मोटे-मोटे यो विचार हैं। एक वर्तमानमें जीना चाहता है, उसे भविष्यत्का विचार नहीं; दूसरा भविष्यत्के लिये जीना चाहता है, उसे वर्तमानका स्थाल नहीं । जीवनके निषयमें ये दो वृष्टियां जहां भी जीवनपर विचार हुआ, उत्पन्त हो गईं। प्राचीन ग्रीसके विचारकोंमें वर्तमानमें जीनेवाले 'एणीवपूरिअन' (Epicureans) कहलाते थे, भविष्यत्के लिये जीनेवाले 'स्टोइक' (Stoies) कहाते थे। एपीक्यूरिअन लोगोंके विषयमें कहा जाता है कि वे जीवनका सम्पूर्ण आनन्द, जल्दी-से-जल्दी, जितना हो सके उतना, आज और अभी लुट लेना चाहते थे, आगे क्या होता है, क्या नहीं होता—इसका उन्हें कोई भरोसा नहीं था। स्टोइक लोग तपस्थियोंका जीवन व्यतीत करते थे, आजका ख्याल न करके, आगे जो होगा उस दिख्से जीवनका कार्यक्रम बनाते थे। इनमें री एक भोग-मार्ग था, दूसरा त्याग-मार्ग था । संसारके इतिहालमें इन्हीं वो मागींमेंसे किसी एक मार्गपर मानव-समाज चलता आ रहा है। मुख लोग भोग-मार्गके उपासक रहे हैं, वर्सभानमें डुबे रहे हैं, कुछ लोग त्याग-मार्गके उपासक रहे हैं, भविष्यतकी चिन्तामें वर्तमानका तिरस्कार करते रहे हैं। इन दोनों मार्गीको मिलानेका यत्न बहुत थोड़े लोगोंने किया है। यहात्मा बुद्धने आध्यात्मिकताके जिखरपर खड़े होकर आवाज दी, और सैकड़ों-हजारों घरानोंमें भिक्ष और सिक्षणियोंको उत्पन्न कर दिया, शंकराचार्यके 'बह्य संत्यं जगन्मिथ्या'के जयघोषको सुनकर घरों-के-घर भगवा डालकर लाली हो गये, मसीहके पीछे चलकर कितने ही लखपितयोंके बालक साध बन गर्दे। इसके विपरीत संसारके जंजालमें फंसानेके लिये तो किसी बड़े उद्योगकी आक्ष्यकता ही नहीं, इषर तो मनुष्यकी प्रवृत्ति ही उसे घसीटे लिये जाती है, इसलिये जहां बुद्ध, एंकराचार्य और मसीहके पीछे इने-िगनोंने कदय बढ़ाया, वहां यनुष्यकी स्वाभाविक प्रवृत्तिचे अधिकांश व्यक्तियोंको सदासे संसारमें बांचे रखा।

# आर्य-संस्फृतिका दृष्टिकोण--भोग-त्यागका समन्वय है---

जीयनके इन दो आगींपर आर्य-संस्कृतिके विचारकोंने खूब सोचा-समझा था। मनुष्य भोगका जीवन व्यतीत करे या त्यागका, दुनियां रहे और इसका पूरा-पूरा आनन्द उठाये या इससे भागनेकी चिन्ता करे, वर्तमानमें जीवन-रसके घूंट पीनेमें करत रहे या भविष्यत्की सोचे, प्रवृत्ति-मार्गपर—इस प्रक्रको भारतके प्राचीन ऋषियोंने एक अनोखे तौरपर हल किया था। उन ऋषियोंने गाया था—'ईजावास्यमिवं सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्, तेन स्यक्तेन भूंजीथा मा गृषः कस्यस्वद्धनम्'—हे मानव! संसारका सम्पूर्ण भोग्य-पदार्थ तेरे पिता परमात्माका है। यह वैभव उसका है, उसका समझकर इसका उपभोग कर, जैसे तुझे मिला है वैसे किसी दिन नुझसे छूट भी जाना है—यह समझकर, इसे अपना न समझकर उपभोग कर, त्यागबूर्वक उपभोग कर, निवृत्तिपूर्वक प्रवृत्ति कर, जब छोड़नेकी छंटी यजे तथ छोड़नेके लिये तथ्यार रहकर उपभोग कर।

भोग-त्याम, प्रवृत्ति-निवृत्ति, वर्तमान-भविष्यत्—ये दोनों विकट सम-स्याएं हो, आर्य-संस्कृतिने इन दोनोंका समन्वय कर दिया था। भोग ठीक है, परन्तु भोगका अन्त त्यागमें है, प्रवृत्ति ठीक है, परन्तु प्रवृत्तिका अन्त निवृत्ति में है, वर्तमान ठीक है, परन्तु वर्तमानका प्रारंभ भूत और अन्त भविष्यत् में है, भोग और प्रवृत्ति इसल्यि करे ताकि त्याग और निवृत्तिकी भावना पवकी हो जाय। संसारका अन्त त्याग और निवृक्ति है, यह न हो कि जब समुख्य त्यागकी अवस्थामें पहुंचे तब भोगकी वासना बनी रहे, और उसे त्यागकी फिर-फिर खोंचकर भोग और प्रवृक्तिकी तरफ थकेलती रहे। त्यागकी अविचल चट्टानपर खड़ा होकर समुख्य भोगके लुभावने रूपकी तरफ आंख उठाकर भी न देखे—यह तभी हो सकता है जब वह भोगमेंसे गुजर आये—उसकी नश्चरताको व्याख्यानोंद्वारा नहीं, अनुभवद्वारा परख आये। भोग टिकनेवाला नहीं—इस बातकी अधिट छाप मस्तिष्कमें बिठानेके लिये ही भोगको रचा गया है, प्रवृक्तिकी तरफ हम फिर-फिर न लोटें—यही प्रवृक्तिका अन्तिनिहत उद्देश्य है। जितने भोग हैं वे त्यागकी तरफ ले जाते हैं, जितनी प्रवृत्तियाँ हैं वे निवृक्तिकी तरफ हम एफर-फिर न लोटें—यही प्रवृक्तिका अन्तिनिहत उद्देश्य है। जितने भोग हैं वे त्यागकी तरफ ले जाते हैं, जितनी प्रवृत्तियाँ हैं वे निवृक्तिकी तरफ ले जाता है। भोग और त्याग, प्रवृक्ति और निवृक्ति, वर्तमान और भविष्यत्के इस समस्वयको लेकर भारतके ऋषिथोंने एक वैज्ञानिक ढंगपर जीवनका कार्य-क्रम बनाया था।

### ग्रह्मचर्याश्रम**—**

संसारका प्रारंभ भोग है, अन्त त्याग है—इस व्यावहारिक सत्यको लेकर हमारे पूर्वज चले थे। प्रारंभ भोग है, तो क्या जीवनको भोगसे ही प्रारंभ करना होगा? नहीं,—भोग भी तो बिना त्यागके नहीं भोगा जाता। जो संसारके ऐक्वयोंमें ही पला है, उसके लिये इन ऐक्वयोंका मूल्य क्या रह जाता है? जिसने चने चबाकर जीवनका निर्वाह किया हो, उसे मोहनभोगका जो आनन्द मिलता है, वह दिन-रात भोहनभोगमें रहनेवालेको कहां मिल सकता है? लकड़ीके तस्ते और कड़ी जमीन पर सोनेवालेके लिये पलंग और गवेलोंपर सोनेवा जो मजा है, वह वचपनसे

ही गदेलोंपर सोनेवालेको कहां नसीब होता है ? संगे पांव और नंगे सिर कड़ी धूपमें मेहनत करनेवालेको जब जूता पहनने और छतरी ओढ़नेको भिलती है, तो वह उड़ा-उड़ा फिरता है। जिसने उचपन ही जूतों और छतरियोंमें काटा हो उसे खसकी टट्टियोंके लगे रहनेपर भी गर्मी सताती है। इसीलिये भारतके प्राचीन ऋषियोंने मनुष्य-जीवनका प्रारंभ इस स्यावहारिक सत्यको समझकर ही किया था कि यद्यपि संसारका प्रारंभ भोग है, परन्तु भोग भी बिना त्यागके नहीं भोगा जा सकता। जीवनकी इस प्रथम साधनाका नाम उन्होंने 'ब्रह्मचर्य-आश्रम' एखा था।

ब्रह्मचर्याध्यम गृहस्थाध्यमके लिये तय्यारीका आश्रम था । संसार के ऐक्वयोंका जीवनमें पूरी तरहसे उपभोग किया जा सके इसीलिये ब्रह्मचर्यावस्थामें बालकको संसारके ऐइवयोंसे दूर रखा जाता था। संसारको भोगनेके लिये संसारके लिये भुख पैदा करनेकी जरूरत है। भूख पैदा हो जाय, तो भुखमें ज्यादा न खाया जाय, इस समझके पैदा करने की और भी ज्यादा जरूरत है। आज उस भूखके पैदा होनेसे पहले ही हमारे बालक विषयरूपी भोगोंको कुतरने लगते हैं, इसीका परिणाम है कि जब वे जवानीमें पहुंचते हैं, उस आयुमें पहुंचते हैं जब प्रकृति उन्हें संसारका उपभोग करनेकी इजाजत देती है, तब उनमें उत्साह नहीं रहता, उन्हें अपना जीवन खोखला नजर आने लगता है। हमारे यवकोंमें कितने युवक हैं जो जवानीमें अस्कर जवान रहते हों? भोग-विलास ही जवानी नहीं है। मनुष्यका जीवनके लिये उत्साह होना जवानीका चिह्न है, हमारे युवक बचपनमें ही इस प्रकारका विलासी जीवन व्यतीत करने लगते हैं कि उनमें पच्चीस वर्षकी अवस्थामें आकर जीवनके प्रति कोई उत्साह नहीं रहता। प्रकृतिने जीवनमें जो उत्साहका समय बनाया है मनुष्यने उसे निराशाका समय बना दिया है। इस

उत्साहहारा भनुष्य वया-क्या नहीं कर सकता ? हिमालयके उच्चतम जिलरको यापनेका उत्साह रखनेवाले देशमें कितने शेरपा तेनींसग विलाई देते हैं ? जबतक आत्या हिमालयकी चोटीके समान न हो तबतक उस चांटी-पर जहनेका उत्साह कैसे वैसा हो सकता है ? हमारा विद्यार्थी-समाज एक ऐसे दुधित बातावरणमें पल रहा है कि उसमें संसारके शुद्ध ऐश्वर्यको भोगने का शाहर तथा उत्साह नहीं रहता । इन सब नातोंकी हम आपे-दिल चर्चा मनते हैं, परन्तु चर्चा-मात्र कर देनेसे तो समस्या हल नहीं हो जाती। आर्य-संस्कृतिने जीवनकी इस समस्याको समस्याके तौरपर समझा था, और समझकर इसका हल निकाला था। ब्रह्मवयिशम इस समस्याका ही हल था। जब संसारके लिये भूख नहीं, तो विना भुखके खाना फैसा? बिना भुखके खानेसे हो तो अपच हो जाता है, ऐसा अपच जिलमें-भुख भी नहीं लगती और मनुष्य हर समय कुछ नोच-नोचकर खाया भी करता है। विना बहाचर्यके संसारमें पड़ जाना ऐसा ही है। बहाचारीको संसारकी भूख लग गई, तो भूखमें वह ज्यावा का जाय-इससे भी तो बचानेकी आवश्यकता है। तभी ब्रह्मचर्याश्रम एक लम्बा, साधनाका आश्रम था, ऐसी साधना जिसमें जीवनके लिये आंख खोल दी जाती थी, ऐसी साधना जिसमें जीवनके प्रति एक खास दृष्टि-कोण बना दिया जाता था । जिल व्यक्तिने जीवनको मर्सको समझ लिया, यह समझ लिया कि मन्ष्य-देह यूंही गंवा देनेके लिए नहीं, किसी प्रयोजनसे मिला है, फिर वह संसारके भोगोंमें तो पड़ेगा, परन्तु इसलिये पड़ेगा कि संसारके भागोंकी भोग डाले, इनको भोगकर इनकी वासना तकको मिटा डाले। ब्रह्मचर्यकी तपोमय साधनाके विना हमारा आजका जीवन एक लालसाका जीवन है, एक प्यासका जीवन है, एक भूखका जीवन है, परन्तु ऐसी ठालमा, ऐसी प्यास, और ऐसी भूख जो कभी तुप्त व होगी, कभी ज्ञान्त व होगी। हम आज

या ती भूख-प्याससे पहले खाना-पीना बुद्ध कर देते हैं, भूख-प्यास लगने ही नहीं पाती, या भूख-प्याससे ज्यादा खा-पी जाते हैं। भूख मिट जाय, इसलिये हमें पीना है, भूखे वने रहनेके लिये खाना नहीं, प्यास बने रहनेके लिये पीना नहीं, इस व्यावहारिक सत्यकी क्रियात्मक रूप देनेके लिये आर्य-संस्कृतिने क्रह्मचर्याश्रमकी कल्पना की थी जिसमें बालकका जीवनके प्रति उसत दृष्टि-कोण बन जाता था।

ब्रह्मचारीका जीवन तपस्याका जीवन था। अथवंत्रेदके 'ब्रह्मचर्यसूक्त' में जहाचारीका वर्णन आता है। इस सुबतके २६ मन्त्रोंमें १५ बार 'तप' शब्दकी बोहराया गया है, 'स आचार्य तपसा पिपति'--'रक्षति तपसा ब्रह्मचारी'--'ऋळुलार्रेण तपसा वेवा मृत्युमुपाघ्नत'—बह्यचारी तपसे अपने जीवनकी साधना करता है। प्राचीन प्रथा तो यह थी कि विद्यार्थियोंका निवास शहरसे दूर जंगल में ऋषि-मुनियोंके आश्रमों में होता था जहां बहरोंका कोई प्रलोभन नहीं था। यह ठीक है कि प्रलोभनोंसे परे रहकर उनसे बचे रहना कोई गुण नहीं है। जो सच इसलिये बोलता है क्योंकि उसे झठ बोलनेका मौका नहीं, सदाचारी इसलिये है क्योंकि उसके सामने गिरनेका कोई अवसर नहीं, वह क्या सच्या, और क्या सदाचारी ? परन्तु यह भी ठीक है कि प्रलोभनों से बचनेकी शक्ति उत्पन्न करनेके लिये बालकको बचपनसे ही प्रलोभनों में डाल देना उसके नैतिक-बलको बढ़ानेका तरीका नहीं है। नैतिक-बल उत्पन्न करनेके लिये बालकको नैतिक वातावरणमें रखना जरूरी है। आर्थ-संस्कृतिका बालक चारों तरफ़से प्रलोभनोंसे घिरकर जीवनको नहीं प्रारंभ करता था जैसा आजके बालकको करना पड़ रहा है। माता-पिताका जीवन संसारको भोगनेका जीवन है। उसे माता-पितादे अलग कर दिया जाता था । शहरोंमें प्रलोभन एम-यमपर फंड रहे होते हैं । उसे शहरोस भी अलग कर दिया जाता था। जंगलमें उसका मन विचलित

करनेवाली कोई वस्तु नहीं। उसे जंगलमें रखं दिया जाता था। ऋषि-सुनियों के आश्रमोंमें उच्चतम नैतिक वाताबरण संभव था । उसे इन्हीं आश्रमोंमें से किसी एक आश्रममें भर्ती कर दिया जाता था। इन आश्रमोंका पारिभाषिक नाम 'गुरकुल' था। इन आश्रमों में बहाचारी विद्या पढ़ता था, साथ ही २४ वर्षकी उछतक तपस्याका जीवन विताता था, भोग-ऐहवर्षसे दूर रहता था। वेदमें ब्रह्मचारीका वर्णन करते हुए लिखा है, देखो, वह ब्रह्मचारी आ रहा है, उसके सिर और दाढ़ीके बाल लम्बे लटक रहे हैं, वह तपसे कृश हो रहा है, उसने सिरपर तेलतक नहीं मला। तपस्यापूर्वक विद्याकी साधनाके बाद जब वह संसारमें पड़कर संसारमें डूबा न रहे, प्रलोभनोंके आनेपर उनसे डिंग न सके, भोगोंको भोगता हुआ उनमें लिप्त न रहे-इस बातके लिये तय्यार हो जाता था, तब उसका समावर्तन-संस्कार होता था। वह जंगल छोड़कर शहर चला आता था, ऋषि-मुनियोंका आश्रम छोड़कर माता-पिताके पास पहुंच जाता था, उस समय उसका गृह ही उसे शीशा, कंघा, छत्री, जुता देता था, उस्तरेंसे उसके बाल काटकर कंघीसे संवारे जाते थे, और संसारमें पड़कर आत्म-तत्त्वको विकसित करनेके मार्गपर बहु चल देता था। वह संसारमें आताथा, परन्तु तय्यारीके साथ, प्रलोभनों का मुकाबिला करता था, परन्तु उनके साथ टक्कर लेनेकी पहले साधना कर चुका होता था। इस तथ्यारीका नाम ही तो 'ब्रह्मचर्याध्यम' था।

गृहस्थाश्रम---

जैसा पहले हमने कहा, भोग भी त्यागके बिना नहीं भोगा जाता, इसिंक्ये संसारको भोगना सीखनेसे पहले संसारमें त्याग और तपस्यासे रहना सीखनेकी जरूरत हैं। इसीलिये आर्य-संस्कृतिसें गृहस्थाश्रमसे पहले ब्रह्मचर्याश्रमको स्थान बिया गया है। गृहस्थाश्रम संसारको भोगनेका आश्रम हैं। जो लोग यह समझते हैं कि प्राचीन भारतमें त्याग-ही-त्यागकी रट लगाई जाली थी, वे उस समयकी संस्कृतिको नहीं समझते। मनुष्यके विकासमें गृहस्थाश्रम एक आवश्यक आश्रम था। मनुष्यमें संसारका उपभोग करनेकी, विख्योंकी तहतक पहुंचनेकी, वासनाका ओर-छोर वेखनेकी जो गहरी भावना है उसे आर्य-संस्कृतिकी जीवन-व्यवस्थामें पूरा स्थान था। आत्म-सस्वके उस्वतम विकासके लिये प्रवृत्ति, योग और विष्योंसे पूरी तरह निपट लेना, इस तरह निपट लेना कि फिर बार-बार उधर खिचकर न आना पड़े, आवश्यक समझा जाता था। आर्य-संस्कृतिके अनुयायी संसारसे भागनेकी ही बात नहीं करते थे, संसारको भोगने की बात भी करते थे, उनकी निर्धारित की हुई, जीवनकी रूप-रेखामें मन्दिरोंको स्थान था, तो महलोंको भी स्थान था, उरण्योंको स्थान था, तो बड़े-बड़े जनपवोंको भी स्थान था, त्याग और निवृत्तिको स्थान था, तो भोग और प्रवृत्तिको भी पूरा-पूरा स्थान था।

जो लोग भारतके प्राचीन-कालको इसलिये कोसते हैं वयोंकि यहांके ऋषि-पुनि परलोककी बातें करते थे, इस लोककी चिन्ता नहीं करते थे, वे उनकी विचार-धाराको नहीं समझते। आर्य-संस्कृतिके विचारक संसारकी यथार्थताको पूर्णतः स्वीकार करते थे। प्राचीन-भारतकी समृद्धि, यहांका वैभव, यहांका ऐक्वर्य, यहांकी भोग-सामग्री आजकलके किसी देशसे कम न थी। आर्य-संस्कृतिके विचारोंमें पले गृहस्थी इस लोकके जीवनका पूरा रस लेते थे क्योंकि उनमें लालसाके साथ संसारके भोगोंको भोगनेकी शक्ति भी होती थी। हां, संसारका रस लेते हुए उनके सम्मुख एक बात अवश्य रहती थी। प्राचीन रोममें जब कभी कोई वड़ी दावत होती थी, नाच-रंग होता था, तो एक अलमारीमें मुदंकी खोपड़ी भी रख दी जाती थी, जिससे अगर उघर नजर

पड़ जाय, तो यह स्मरण हो आये कि इन रंग-रलियोंका अन्त यही-फुछ होनेवाला है । भारतके गृहस्थी जब जीवनका रस छेते थे, तब इस रसको लालसा अन्ततक न बनी रहे, इस दृष्टिले छेते थे, लालसाको नण्ड करनेके लिये लालसामें हाथ डालते थे। संसारके विषयोंको भोगनेकी शिवतका हाल तो सबका होना ही है, ज्यो-ज्यों आयु बढ़ती जाती है, शक्ति क्षीण होती जाती है, फिर शक्ति-क्षीणताके साथ ठालखाको शीण वर्षो न किया जाय। क्वित न रहे, लालसा बनी रहे-इससे बढ़कर मन्ध्यकी दुर्गति क्या हो सकती है ? गृहस्थ-जीवनका आदर्श यही है कि मनुष्य विषयोंको भोगकर विषयोंके ऊपर उठ जाये, फिर उसे विषयोंका मुंह न ताकना पड़े। आर्य-संस्कृतिके आदर्शके अनुसार मनुष्यको संसारके विषयोंके बीचमेंसे होकर गुजरना है, उनमें अपनेको खो नहीं देना। आजवाल हम किस प्रकारका जीवन विता रहे हैं ? हम संसारके विषयों में भटकते हैं। भटकते-भटकते हमारे मनोंमें वासना रह जाती है, शरीरमें शक्ति नहीं रहती । आर्य-संस्कृतिका गृहस्थ-सम्बन्धी जो आदर्श है उसका यह स्वाभाविक परिणाम था कि विषयों में भटकते-भटकते मनुष्यमें विषयोंका रस लेनेकी शक्ति भले ही रह जाय, वासना न अटकी रहे।

आज हमारा जीवन वासनामय हो रहा है। विषयोंका रस छेनेकी क्षांक्त हो, न हो, चारों तरफ़ विषयोंकी बाढ़ देखकर मन नहीं सानता। गृहस्थाश्रम वासनाका आश्रम बन गया है। पुरुष बूढ़े हो जाते हैं, तो कुश्ते खाने छगते हैं, बाछ सफ़ेद पड़ जाते हैं, तो खिजाब मछने छगते हैं, स्वियोंके झारियां पड़ जाती हैं, तो भी पाउडर मछा करती हैं, चाछोसकी हों तो भी तीसकी बताती हैं—क्षांक्त नहीं रहती, वासना रह जाती है। वानग्रस्थ अछगावकी भावनाका नाम है—

आज हम गृहस्थ-जीवनमें इस प्रकार फंसे हैं कि इसमेंसे निकलते हुए

दुःख होता है। अधिकांश लोग इसीमें पड़े-पड़े अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। जिस किसीने 'आक्षम' शब्दका प्रयोग किया था उसने घड़े मतलबके शब्दका प्रयोग किया था। गृहस्थ एक 'आश्रम' है, एक मंजिल है, एक पड़ाय है। आर्य-कालके ऋषियोंने जीवनको एक यात्रा समझा था, और उस यात्राके चार पडाव माने थे। यात्रामें ब्रह्मचर्याश्रम पहला पड़ाव समझा गया था, उसके बाद गृहरूथकी यात्रा थी, परन्तु इसके बाद एक और पड़ाब आता था, गृहस्थी गृहस्थको छोड़कर आगे चल देता था । आज हम 'आश्रम' शब्दके इस रहस्यको भूल गये हैं । गृहस्थ-आश्रममें प्रवेश करनेके बाद इसमेंसे निकलनेका नाम नहीं लेते। हम इस प्रकार गृहस्थाथममें इटते हैं मानो अनन्त काल तक हमें जीना हो । जिन्दगीका बीमा ३०-३५ सालका होता है, परन्तु हम अपने दिलमें ऐसा बीमा किये बँठे हैं मानी हमें कभी सरना ही नहीं । गृहस्थमें पड़कर हम भूल जाते हैं कि हमें इसमेंसे निकलना भी हैं। वैसे तो यहां जो आया है उसे जाना भी है, परन्तु गृहस्थ एक ऐसा व्यूह है जिसमें अभिमन्युकी तरह मनुष्य प्रवेश तो कर लेता है, इसमेंसे निकलना भूल जाता है। हम अन्त समयतक संसारकी ही चिन्ताएं करते रहते हैं । आर्य-संस्कृतिको माननेवाले ५० सालकी आयुर्मे घर-गृहस्थीका भार बाल-बच्चोंपर छोड़कर जीवन-यात्रामें अगली राहपर चल देते थे, आज ऐसा नहीं करते। सरायका नियम होता है कि उसमें ५ या ७ दिन उहरनेकी इजाजत होती है । जो सरायमें उससे अधिक दिन ठहरता है उसे सरायका मुंशी पहले तो इशारेसे समझाता है, कोई ढीठ इशारेको नहीं समझता तो उसे स्पष्ट कह देता है, और इतने पर भी कोई न माने तो उसका सामान उठवाकर बाहर फेंक वेता है। जीवन एक यात्रा है, इसमें हमें आगे-आगे जाना है, भले ही हम चाहें या न चाहें। जो भलेमानस महस्थके बाद स्वयं आगे चल देते हैं उनकी

भान-सर्गादा, प्रतिष्ठा यनी रहती है, जो ऐसा नहीं करते उन्हें सरायका मालिक धक्के भारकर निकाल देता है। आज जो लोग गृहस्थमेंसे निकलकर अगले रास्तेपर चलनेकी उन्नके हो गये हैं, वे अपने भीतर भुंह डालकर देखें, उनके साथ ऐसा ही बर्ताव हो रहा है या नहीं। उन्होंके अपने लड़के-बाले, उन्होंकी बहुएं उन्हें कोसती हैं, कहती हैं, बुड़्ढा न जीता है न भरता है। बहुओंकी अपनी सासोंसे क्यों नहीं बनती ? इसिलगे क्योंकि सास घरमें इस प्रकार रहना चाहती है मानी वही वह हो । यहापेमें अपने पिताके साथ लड़केकी क्यों नहीं जनती ? क्योंकि पिता आस्त्रीरी दमतक पड़ा-पड़ा लड़कोंको बोझ मालूम पड़ते लगता है । जिन याला-पिताने हमें पाला, वे अगर बोझ भी हो जांय, तो सन्तानका कर्तव्य है कि उनकी सेवा करें, आखिर माता-पिताको ऋणको कौन चुका सकता है, परन्तु यह तो संतानका कर्तव्य हुआ, किसीको कहना कि तुम्हारा कर्तव्य हमारी सेवा करना है, किसे अच्छा लगता है ? इसीलिये प्राचीन ऋषियोंने सन्तानके माता-पिताके प्रति ऋणको, जिसे वे पित-ऋण फहते थे, चुकालेके लिये एक दूसरा मार्ग बतलाया था। उन्होंने यह यार्ग नहीं बललाया कि साता-पिता जूढ़े होकर घरमें खौकीपर बैठ जांय, और पुत्र उनकी पूजा करें। माता-पिताके लिये उन्होंने यही कर्तव्य वतलाया कि वे गृहस्थके बाद बानप्रस्थ हो जांग, उनकी सन्तान पितु-अध्णको चुकानेके लिये गृहस्थाश्रममें प्रवेश करे, और अपनेसे उत्तम सन्तान संसारमें छोड़नेका प्रयत्न करे । मनुष्यका स्वभाव है कि वह स्वतंत्रतः चाहता है। अगर भाता-पिता घरमें बने रहें, तो उनकी सन्तानको घरमें स्वतंत्रतासे, अपनी इच्छानुसार काम करनेका मोका नहीं मिलता, और इसीलिये द्रनिप् में जिनकी सबसे अधिक बन सकती थी उन्होंकी इतनी विगड़ जाती हैं कि आसपासके लोग तमाशा देखनेके लिये इकटठे हो

जाते हैं। माता-पिता अपने समयमें घरके मालिक रहे, अब उन्हें अपनी सन्तानको भीका देना होगा । लेकिन हक्मत ऐसी चीज है जिसे अपने हाथसे कोई किसी दूसरेको देनेको तय्यार नहीं होता। कोई छीन भले हों ले, परन्तु अपने हाथसे कौन वे ? इसीलिये आज चारों तरफ़ बाप-बेटेकी, सास-बहकी लड़ाई दिखाई देती है। प्राचीन ऋषियोंने 'वानप्रस्थ'-आश्रमहारा इस समस्याका हल कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब अन्तमें हुनियांको छोड़ना ही है, तो धक्के खाकर और बेइज्जती से छोड़नेके बजाय लुद नयों न छोड़ा जाय ? वैसे तो संसारको भोगनेकी इच्छा हरेकमें है, इसीलिये गृहस्थ-आश्रममें उसे भोगनेका मौका बिया गया है, परन्तु क्योंकि गृहस्थी अपने अनुभवसे देख लेता है कि इन भोगोंमें कुछ नहीं पड़ा, इसलिये वह स्वयं इनसे सुड़ता है, उपराम होता है । भोग भोगनेके बाद भोगका छुटना अवश्यंभावी है। यनुष्यके मनकी इसी स्वा-भाविक अवस्थाको प्राचीन ऋषियोंने वैज्ञानिक रूप दिया था, और इस प्रवृत्तिका नाम वानप्रस्थाभम रखा था। 'वानप्रस्थ' एक भावना-विशेष है। संसारके विषयोंसे गोंदकी तरह चिपक बैठनेकी जगह उनका रस भी ली, और उसके बाद उन्हें छोड़ भी दो । संसारमें प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों हैं, अपने-अपने स्थानपर दोनों ठीक हैं। प्रवृत्तिको ज्ञास्त्रोंमें 'प्रेय' कहा है; निवृत्तिको 'श्रेय' कहा है । 'प्रेय' के बाद 'श्रेय' आना चाहिये; 'प्रवृत्ति'के बाद 'निवृत्ति' जानी चाहिये; संसारको भोगनेके बाद संसारको छोड़ना आना चाहिये । भोगतेके बाद छोड़ना, प्रवृत्तिके वाद निवृत्ति ही 'वानप्रस्थ की भावना' है। आज हमारे समाजको वानप्रस्थको भावनाकी जरूरत है, नियुत्तिकी भायनाकी जरूरत है, चिपकनेके बजाय छोड़ना सीखने की जरूरत है। हम जरा-जरा सी बातमें चिपक जाते है। यह जानते हुए भी कि हम शलत रास्तेपर हैं, हम क्योंकि हम हैं, इसलिये अपनी बातपर

इट जाते हैं, और कुछ देरके बाद वह जरा-सी बात आन और शानका सवारा बन जाती है। हम किसी कुर्सीपर बैठते हैं, तो उससे चिपक जाते हैं। प्रधानकी कुर्सीपर बैठनेवाला प्रधानीके साथ चिपक जाता है; मन्त्री की कुर्सीपर बैठनेवाला मन्त्रीपनके साथ चिपक जाता है। कई लोगोंकी इन कृतियोंसे उठना ऐसा जान पड़ता है यानी कुर्सी उनके अंगका हिस्सा बन गई हो । लोग कहते हैं कि बीसवीं सदीमें कई नयी बीमारियां निकली हैं। और बीमारियां नयी हों या न हों, यह चिपकनेकी बीमारी ऊरूर नयी है। अबतक यह बीमारी राजनीतिक क्षेत्रतक सीमित थी, अब यह धर्मके क्षेत्रमें भी प्रविष्ट हो गई है। बड़े-बड़े पंडित और धर्म-धुरंधर, जो गुण-कर्मानुसार अपनेको बाह्मण कहते हैं, किसी सभा-सोसायटीके प्रधान या मंत्री न चने जायं, तो ग्रश खा जाते हैं। इस बीमारीने जिस दिन धर्मके क्षेत्रमें पदार्पण किया था उसी दिन धर्मकी नौका डगमगा गई थी। इस बीमारीसे समाजको बचानेका केवल एक ही उपाय है, और वह है समाजमें वानप्रस्थकी भावनाको जागृत करना । वानप्रस्थ केवल जंगलमें भाग जानेका नाम नहीं है, बानप्रस्थ 'निवृत्ति'-'त्याग'-'अपरिग्रह' का नाम है। 'परिग्रह' शब्द 'परि' तथा 'ग्रह' से बना है । 'परि' का अर्थ है, चारों तरफसे, 'ग्रह' का अर्थ है, ग्रहण कर लेना, चिपट जाना। संसारको चारीं तरफ़से चिपट जाना, छुड़ाये भी न छोड़ना 'परिग्रह' है, और उसे समय आनेपर खुव छोड़ देना 'अपरिग्रह' है । क्या फल पक जानेपर स्वयं वृक्षसे टपक नहीं पड़ता ? 'वानप्रस्थ' की भावना पक जानेपर फलका डालीसे अलग हो जाना है। समाजके प्रश्नोंपर जितना भी विचार किया जाय एक ही परि-णाम निकलता है। आज संसारको किसी सन्देशकी आवश्यकता है तो वानप्रस्थके सन्देशकी, त्याग और निवृत्तिके सन्देशकी । वैसे तो त्याग और निवृत्ति अवध्यंभावी हैं, हम नहीं छोड़ेंगे तो कुदरत हमसे छुड़ा देगी,

हम नहीं हटेंगे तो कुदरत हमें घवका मारकर परे कर देगी—संसारमें ऐसा होता आया ह, ऐसा होता रहेगा। किसी सरायको ख़ुद छोड़ देने और कान पकड़कर निकाले जानेम क्या कोई फ़र्क नहीं है ? बात एक ही है, नतीज। सराय छोड़ना है, लेकिन इस नतीजेको आर्य-संस्कृतिने वानप्रस्थ-आश्रम द्वारा कितना सहल बना दिया था।

'बानप्रस्थ' आश्रमका क्या यतलब है ? यह जानते हुए कि जीवन में कुचका डंका बजना ही है हमारे सामने दो रास्ते रह जाते हैं। या तो हम इस सत्तर-अस्सी सालके जीवनमें किसी समय खुद बोरी-विस्तर बांधकर चलनेकी तय्यारी करें, या तबतक बैठे रहें जबतक कोई हमें घसीटकर फेंक न दे। जो आदमी इस इन्तिजारमें बैठा रहता है कि कोई आकर उसे बहार निकाले वह ढीठ होगा, दराप्रही होगा, परन्तु बुद्धिमान् नहीं होगा । 'वानप्रस्थ'-आश्रमकी स्थापना करनेवालोंने इस बातकी स्वीकार कर लिया था कि यहांसे चलना तो है, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों। जब चलना ही है तब यह कहांकी अक्लमन्दी है कि कोड़ा ही लगे तब बलें, ख़ुद-ब-ख़ुद चलनेका नाम न लें । 'वानप्रस्थ'-आश्रम मजबूर होकर दुनियांका छोड़ना नहीं, अपनी मर्जीसे दुनियांका छोड़ना है; किसीसे डरकर दुनियांसे भागना नहीं, अपनी इच्छासे जीवन-यात्रामें आगे चल देना है; पड़ावको घर बनाकर बैठे रहना नहीं, एक पड़ावसे दसरे पडाबको चलनेके लिये तय्यारी करना है। जो चीज होनी ही है, वह अगर हमारी मर्जीसे हो, तो इसमें कितना आनन्द है। जब दनियां छटनी ही है, तो वह हमारी मर्जीसे क्यों न छटे ? अगर कोशिश करनेपर कोई इस संसारमें सदा बना रह सकता, तब तो दुनियामें चिपके रहना ही ठीक था, परन्तु जब यह नामुमिकन है, तब नयों न वह काम खुद किया जाय, जो हर हालतमें होनेवाला है ? 'वानप्रस्थ'-आश्रमका यही लक्ष्य है।

#### प्राचीन-कालके वानप्रस्थाश्रम---

प्राचीन-कालमें ५० सालकी आयुके बाद गृहस्थी लोग वानप्रस्था-श्रासमें प्रवेश करते थे। उस समयके शहर आजकलके शहरोंके समान इतने अड़े-बड़े नहीं होते थे । ठीक तसय आनेपर गृहस्थी अपने गांव या वाहरके बाहर जंगलमें अपनी कृटिया बना लेते थे, और घर-गृहस्थीकी चिन्ताका भार सन्तानपर छोड़कर अपनी जंगलकी कृटियामें जा बसते थे । प्रत्येक गांव और शहरके इर्द-गिर्द इन वानप्रस्थियोंकी कृटियाओंका हांता बंधा रहता था, शहरोंमें वालक और युवा, और बनोंमें वृद्ध लोग रहा करते थे। शहर वानप्रस्थियोंको जुटियाओंसे इस प्रकार घिरे रहते थे जैसे फोई दोनों हाथ डालकर किसीको समेट ले, घेर ले। वानप्रस्थी दुनियाँ के अनुभवसेंसे गुजरे हुए, सब तरहरी सधे हुए होते थे; युवक लोग जीवन-संप्राममें नया अनुभव प्राप्त कर रहे होते थे। समय-समयपर गृहस्थी-युवक वानप्रस्थियोंके आश्रमोंमें जाते थे, और उनसे उपदेश सुनकर फिर अपने कामोंमें आ जटते थे। जब कोई विकट समस्या आ उपस्थित होती थी, तो गृहस्थी लोग उसे अपने बुजुर्गीके सामने रखते थे, और उनके परामर्श-से लाभ उठाकर अपनी समस्याओंको हल किया करते थे। जब कभी गृहस्थी लोग संसारकी जिन्ताओंसे उद्धिग्न और खिन्न हो जाते थे, तो इन आधमींमें जाकर आत्मिक शांति प्राप्त करते थे। आज हमारे युवक थके-मांदे सार्यकाल सिनेमा और थियेटर देखने जाते हैं, और इसी प्रकार अपनी थकावट दूर करते हैं क्योंकि उनके पास दूसरा कोई साधन नहीं। प्राचीन-कालमें दिनभरकी थकावटके वाद उसे दूर करनेके लिये यवकोंकी टोलियों की-टोलियां वानप्रस्थियोंके आश्रमोंकी तरफ़ सैर करने जाती हुई नजर आती थीं। आश्रम ज्ञाहरसे दूर जंगलमें होते थे, बहांतक जानेमें काफ़ी

अअण भी हो जाता था, और वहां जाकर जो आध्यात्मिक-प्रसाद मिलता था उससे जारीरिक-यकावटके साथ-साथ मानसिक-यकावट भी दूर हो जाती थी। आज कोई युवक जब आत्मिक-अशांतिके समुद्रमें गोते खाने लगता है, तो उसे बचानेवाला कीन है ? वह कहां जाय, और किसके पास जाय ? जिधर उसकी नजर दौड़ती है उसे अपने ही जैसे अटकने-वाले नजर आते हैं। अन्धा अन्बेको क्या रास्ता दिखा सकता है? प्राचीन कालका इस प्रकारका युवक, इकला, शहरसे दूर किसी वानप्रस्थीके आश्रमको लक्ष्यमें रखकर चल देता था। यहां ५०-६० वर्षका वृद्ध स्वयं उस प्रकारके अनुभवों में से कई बार गुजर चुका होता था। उसे पता होता था कि सनुष्य-जीवनमें किस प्रकारकी आधियां आती हैं, किस प्रकारके तुःकाल उठते हैं। वह उस युवकको अपने पास बैठाकर उसे अपने जीवन की कथा सुनाता था, और युवक दिलका रोना सुनाकर अपने बोक्तको हल्का अनुभव करता था। आजका युवक किसके पास जाय, किसके पास अपना रोना रोये ? आज हमारे युवकोंके प्रश्नोंको कौन हल करे ? उस समयके वानप्रस्थियों के आश्रम आध्यात्मिकताका संचार करनेके केन्द्र वने हुए थे, जैसे दीपसे ज्योति चारों ओर विखरती है वैसे उन आधर्मोंसे थोय और शांतिकी ज्योति चारों तरफ़ फैलती थी। आज सारा संसार विषयोंकी तरफ़ भागा चला जा रहा है, भोगवाद बढ़ रहा है, जीवन जथला होता जा रहा है, आध्यात्मिकताका लोप हो रहा है, इस सबको कौन रोके, कौन थामे ? जो खुद भोगवादमें फंसे हुए हैं वे दूसरोंकी इसमेंसे कैसे निकालेंगे, जो खुद प्रयत्ति-मार्गके शिकार है वे दूसरोंको निवृत्तिका क्या उपदेश देंगे, जो खुद दलदलमें घंसे हुए हैं वे दूसरोंका हाथ क्या खींचेंगे? वानप्रस्थी भागमेंसे निकलकर त्यागके मार्गपर चलने लगा था, प्रवृत्ति-मेंसे निकलकर निवृत्तिके मार्गका राही था, दलदलमेंसे निकलकर बाहर आ खड़ा हुआ था, इसिलिये वह दूसरोंको त्यागका उपदेश दे सकता था, नियृत्तिका पाठ पढ़ा सकता था, दलदलमेंसे प्रसीटनेके लिथे अपना हाथ आगे कर सकता था। इसीलिये वानप्रस्थियोंका युग भोग और त्यागरे निखरी हुई सच्ची आध्यात्मिकताका युग था। वानप्रस्थियोंके आध्योंका तांता प्राचीन कालमें सम्पूर्ण भारतवर्षमें बिछा हुआ था। इसीका परिणाम था कि हसारा देश आध्यात्मिकता के क्षेत्रमें संसारके सब देशोंका मूर्धन्य था।

### ! वानप्रस्थाश्रम तथा आर्थिक-समस्या---

इस प्रकार वानप्रस्थ-आथमकी स्थापनाद्वारा आर्य-संस्कृतिने कोरे भोगवादकी जड़ हिला दी थी। वानप्रस्थ-आथम एक और भी समस्या का हल था। अगर किसी समाजमें काम करनेवालोंकी संख्या बढ़ती जाय, और इतनी बढ़ जाय कि पुराने काम करनेवाले कम न हों, और नयोंकी बाढ़ आती जाय, तो उसका नतीजा इसके सिवा क्या होगा कि किसी समय सभी भूखे मरने लगें? आज बेकारी इतनी क्यों बढ़ रही हैं? वेकारी इसलिये बढ़ रही है क्योंकि जिन लोगोंकी आयु पेंजन पानेलायक हो गई है वे पेंजन पानेके बाद फिर नये सिरेसे नौकरी जुरू कर देते हैं, या कोई-न-कोई अंघा किये चलते हैं। आर्य-संस्कृति में ऐसा नहीं था। उस में सायाजिक व्यवस्था ही ऐसी थी कि ५० की आयुके सब लोग अलग छंट जाते थे, नवयुवकोंके लिये जगह अपने-आप खाली हो जाती थी। आज जिन लोगोंको कमाना चाहिये वे बेकार बंठे हैं, जिन्हें कमाई छोड़-कर आश्रमोंमें जा बैठना चाहिये, वे कमा रहे हैं। नवयुवक भी बेकार इसलिये नहीं बंठे क्योंकि वे कमा नहीं सकते। वे कमा सकते हैं, परन्तु अगर उन्हें कमानेका मौका मिले। उनके लिये कठिनाई यह है कि वे जो पेशा सीखते हैं वही भरा हुआ है। पुराने वकीलोंकी मौजूबगीमें नये बकील फैसे काभ करें, पुराने डाक्टरोंकी सौजूदगी<del>में नये डाक्टर क्या करें, पुराने</del> दुकानदारोंके होते हुए नये दुकानदार कैसे फुले-फलें ? आश्रम-व्यवस्था हारा प्राचीन ऋषियोंने बेकारीके प्रश्नको हल कर दिया था । उन्होंने मनव्य-जीवनको चार हिस्सोंमें बांट दिया था, और उनमेंसे केवल एक आश्रमलें अर्थावार्जन होता था । ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और संन्यासी फमाई नहीं करते थे। इसका यह अतलब नहीं कि कगाईसे वचनेके लिये वे लोग वानप्रस्थी या संन्यासी हो जाते थे। गृहस्थमें कमाई किये बरीर किसीको बानप्रस्थमें आनेका अधिकार नहीं था, और अधिकतर, वान-अस्थी ही संन्यासी होता था। हरेक आदमी कमाता था, परन्तु एक जास आयमें आकर कमाना छोड़ बेता था, दूसरोंके लिये रास्ता खोल वेता था। गृहस्थियोंमें भी सब नहीं कमाते थे। गृहस्थियोंमें भी बाह्यण और क्षत्रियका समय कमानेमें नहीं, अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार समाजकी सेवा करनेमें बीतता था। केवल वैदय कमाते थे, और जब इतने थोडे लोग कमाते थे. तो वे इतना अधिक कमा लेते थे कि सारे समाजको खाने-पीनेके लिये काफ़ी दे देते थे। समाजके लिये धन कमाना ही उनकी समाजके प्रति सेवा थी । आज सब कमा रहे हैं । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र तो कमा ही रहे हैं, इधर विद्यार्थी, गृहस्थी, वानप्रस्थी और संन्यासी भी कमा रहे हैं। यन कमानेके लिये जो यह संग्राम मचा हुआ है उसका परिणाम है कि कुछ लोगोंको जरूरतसे ज्यादा मिल जाता है, कुछ लोग भखे मरते हैं। प्राचीन-कालमें 'वानप्रस्थ' आश्रमके कारण यह अव्यवस्था नहीं थी। बडे-बड़े वैद्य, व्यवसायी, शिल्पी, अध्यापक और दुकानदार ५० सालकी आयुक्ते बाद अपने-आप सब-कुछ छोड़ देते थे, उनकी जगह नये-नये यवक लेते रहते थे। ये नये लोग पुरानोंके साथ अपना सम्पर्क बनाये रखते थे। अगर किसी नवयवक वैद्यको कोई बात समझ नहीं पड़ती थी, तो वह किसी पुराने धुरंघर देशकी सेवार्ये आश्रममें जाकर उपस्थित होता था, उसके परामर्शसे पूरा लाभ उठाता था । इस प्रकार पुरानोंके आशीर्वादसे नगे लोग तय्यार होते थे और समाज दिनोदिन उन्नति करता जाता था। कई लोग कह बैठते हैं कि अगर पुराने इस प्रकार क्षेत्रको छोड़कर अलग जा बैठेंगे, तो समाजको नुकसान होगा, पुरानोंका अनुभव समाजके लिये निकम्मा हो जायगा । यह बात रालत है । इस समय भी अगर कोई पुराना अनुभवी शहरमें बेठा रहे, तो कोई गारन्टी नहीं कर सकता कि वह संसार के अन्ततक बना रहेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों यह भी चल देगा । उसका अनुभव दूसरोंके लिये इसी प्रकार उपयोगी हो सकता है कि नये काम करनेवाले आवश्यकता पड़नेपर उसकी सहायता लेते रहें। प्राचीन-कालमें वानप्रस्थी इस प्रकारकी हर समय सहायता दिया करते थे। वे अपने पेशोंको नये कार्यकर्ताओंके लिये खाली करते रहते थे, अपना बोझ स्वयं उनके कन्धोंपर डालते थे, क्योंकि उन्हें जीवनकी यात्रामें अगले पड़ावके लिये चलना होता था, किसी मजबूरीसे नहीं, जीवन-यात्रा की यथार्थताको सिद्ध करनेके लिये आगे कदम रखे विना उन्हें आत्म-तस्वका विकास नहीं दीखता था।

वानप्रस्थाश्रम तथा अनिवार्य-शिक्षा---

भोगवाद तथा बेकारीके प्रश्नको हल करनेके साथ-साथ वानप्रस्था-श्रम एक और समस्याको भी हल करता था। जो लोग घर-बार छोड़कर जंगलमें जा बसे होते थे, वे वानप्रस्थ लेनेसे पूर्व दुनियाँके सब प्रकारके घन्धे कर चुके होते थे। उनमेंसे कुछ-एकके छः-छः सन्तानें भी हो चुकी होती थीं। उन्हें मालूम था कि छोटे बच्चोंका मानसिक-विकास किस प्रकार होता है। वे अपनी उम्रमें बच्चोंके साथ हंस चके होते थे, रो चुके होते थे, खेल चुके होते थे। अब इनके वानप्रस्थमें आनेके बाद गांवके छोटे-छोटे बालक इनके पास आकर पढने लगते थे। कभी-कभी किसी वानप्रस्थीके पास बीस बालक एकत्रित हो जाते थे, किसीके पास पचारा, किसीके पास इससे अधिक। ये बालक अमीर भी होते थे, गरीब भी: राजा-ओंके भी होते थे, रंकोंके भी; परन्तु वानप्रस्थियोंके आश्रममें आकर इनका ऊंच-नीचका कोई भेद-भाव नहीं रहता था। उन आश्रमोंमें ये सब भाई-भाई थे। ऐसे ही किसी आश्रममें, सदियां गुजर गईं, कृष्ण और और सुहामा पहें थे। वालक गांवसे भिक्षा ले आते थे, और आश्रममें आकर सब मिलकर बांट लेते थे, गुरु भी खाते थे, शिष्य भी खाते थे। कभी कोई अमीर धरका बालक किसी गरीवकी झोंपड़ीके सामने जा खड़ा होता था, कभी कोई गरीब घरका बालक किसी अभीरके महलके सामने पहुंच जाता था, परन्तु अमीर घरका बालक अपनेको अमीर नहीं समझता था, गरीब घरका बालक अपनेको ग्ररीब नहीं समझता था। इधर घरकी देवियां इन बालकों के मधुकरी लेनेके लिये आनेकी बाट जोहा करती थीं, कभी देर हो जाती, तो घरसे निकल-निकलकर व्यप्रतासे देखतीं कि आज बालकोंकी मण्डली क्यों नहीं आई ? वानप्रस्थियोंके इन आश्रमोंको ही 'गरकूल' कहा जाता था । इन आश्रमोंमें न बाने-पीनेके लिये कुछ लिया जाता था, न पढ़ाने-लिखानेके लिये। इन आश्रमोंमें पढानेयालोंको कोई वेतन नहीं मिलता था । फिर भी विना वेतन लिये, बिना पढ़ानेकी फ़ीस लिये, बिना बालकोंसे खाने-पीनेका खर्च लिये, बिना राज्यसे किसी प्रकारकी सहायता लिये बालकोंकी शिक्षाकी पूरी-पूरी व्यवस्था अपने देशमें चल रही थी। इस व्यवस्थाका आचार वानप्रस्थ-आश्रम था। आजकलकी अवस्थाओं में निःशुल्क तथा अनिवार्य-शिक्षाके इस कार्यको पूरा करनेके लिये लाखी नहीं, करोड़ों रुपयेकी जरूरत है । आर्य-संस्कृतिने इस समस्याको वाल-प्रस्थाश्रमहारा हल किया था। आज भी जर्मामें जगह-जगहपर वाल-प्रस्थियोंके आश्रम हैं। ये आश्रम प्रत्येक शहर या गांवके पास हैं। गांवका प्रत्येक बालक इन आश्रमोंमें शिक्षा प्रहण करनेके लिये भेजा जाता है, रहता भी वहीं है। वह भिक्षा गांगता है, खुद खाता है, और गुरुको खिलाता है। बर्माके इन आश्रमोंका ही प्रताप है कि आज जहां भारतमें कुछ ही फ़ी-सदी पढ़े-लिखे हैं वहां बर्मामें ९९ फ़ी-सदी पढ़े-लिखे हैं। इसका यह फारण नहीं कि सरकार वर्मामें शिक्षापर अधिक खर्च कर रही है, इसका यह कारण है कि वहांपर बानप्रस्थ-आश्रम अपने टूटे-फूटे रूपमें आज भी बिद्यमान है, और वानप्रस्थ-आश्रमोंसे घिरे हुए प्राचीन शहरोंका ो नक्का हमने अभी खींचा, वह वर्मामें आज भी खिंचा हुआ है।

#### संन्यासाथम---

आर्य-संस्कृतिको जन्म देनेवाले ऋषियोंने जीवनको यात्रा कहा था, और इसे चार पड़ानोंमें बांटा था। चौथा पड़ाव संन्यास-आश्रम था। वे खुली हवामें रहनेको इतना पसन्द करते थे कि उनकी रूप-रेखाके अनुसार जीवनका तीन-चौथाई हिस्सा खुली हवामें बीत जाता था। बह्मचारी जंगल में रहते थे, गृहस्थी शहरोंमें रहते थे, परन्तु वानप्रस्थ और संन्यास फिर खुली हवाके आश्रम थे। इस प्रकार जीवनके सबसे अधिक भागको खुले मैदानों और जंगलोंमें वितानके कारण उस सत्य आयुकी लम्बाई आजकलसे बहुत अधिक थी। सौ बरस जीना—'जीवेम शरदः शतम्'— यह प्रत्येक नर-नारीकी एक स्वासाविक आकांक्षा थी।

आज संन्यास-आश्रमका अभिप्राय यह समझा जाता है कि सनुष्य सब काम छोड़कर बैठ जाय । हमारा देश ऐसे संन्यासियोंने भरा पड़ा है जो कुछ नहीं करते। वे समझते हैं, अगर वे कुछ करेंगे तो संन्यासी ही नहीं रहेंगे। आज हम कुछ न करनेका नाम संन्यास समझते हैं। परन्तु आध्यान्य्यवस्थान जिस लंन्यासकी कत्पना की गई है यह ऐसा नहीं है। संन्यास चारों आश्रमोंकी शृंखलामें एक कड़ी है, जीवन-यात्रामें आखिरी मंजिल है, अन्तिन पड़ाव है। जिस भावका विकास पहले आश्रमोंनें किया जाता है, उसीकी चरम सीमा संन्यासमें होती है, जिस उद्देश्यको लेकर पहले आश्रम चलते हैं, वह उद्देश्य धीरे-धीरे पूरा होता हुआ संन्यासमें पूर्णक्यमें सिद्ध हो जाता है। संन्यास स्वतन्त्र आश्रम नहीं है, पहले तीनके साथ जुड़ा हुआ है, और जो भावना पहले तीन आश्रमोंमें काम करती है वही संन्यासमें अपनी पूर्णतापर पहुंच जाती है। हम यह देख चुके हैं कि पहले तीन आश्रमोंमें क्या विचार काम कर रहे हैं।

पहले हमने देखा था कि ब्रह्मचर्य-आश्रममें त्याग तथा तपस्याका पाठ सिखाया जाता है ताकि जब भोगकी आयु आये तब मनुष्य उसके लिये पूरा तथ्यार हो। संसारके विषयोंको भोगे बिना, वे क्या हैं, कैसे हैं, यह जाने बिना मनुष्य अपनेको भटकनेसे नहीं रोक सकता, इसीलिये गृहस्थ-आश्रमकी कल्पना की गई है। परन्तु अगर गृहस्थमें पड़कर मनुष्य गृहस्थमा ही हो गया, तब उसने गृहस्थ-आश्रमका उद्देश्य नहीं समझा। गृहस्थमें जाना गृहस्थमेंसे निकलनेके लिये हैं, विषयोंको भोगना विषयोंसे छुटकारा पानेके लिये हैं, संसारमें लीन होना संसारकी असारताको समझनेके लिये हैं, भोगवादका मार्ग त्यागवादकी तरफ ले जानेके लिये हैं, प्रवृत्ति निवृत्तिके लिये हैं। संसारमें ऐसा ही होता है, और सवासे ऐसा ही चला आया है। मनुष्यके मनकी रचना भी ऐसी ही है। ऋषियोंने तो केवल इस स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक सचाईकी आश्रमोंके ख्पमें एक व्यवस्थामें बांध विया था। गृहस्थके बाद वैराग्य आता ही है, अग्न हम

उस वैराग्यका समाजको लाभ नहीं पहुंचाते, ऋषियोंने ऐसी व्यवस्था कर दी थी जिसले इस वैराग्यका समाजको भी लाभ पहुंचता था। आज भी बाबाजी घर बैठकर अपने पोतोंको कन्वेपर चढ़ाकर घुमा करते हैं, कभी उनके लिये घोड़ा बनते हैं, कभी गधा बनते हैं। ऋषियोंकी व्यवस्थाके अनुसार अपने बाल-बच्चोंके लिये ही बाबा बननेके स्थानपर अपने सारे गांव और सारे शहरके बच्चोंके लिये वावा बननेका विधान है। अब भी तो बाबाजीको सारे गांवके बच्चे बावा कहने लगते हैं। भेद इतना है कि अब सबका बाबा होते हुए भी वह अपने पोलोंका खास बाबा है, और वानप्रस्थी अपने वच्चोंका मोह त्याग देता है, गांवभरके बालक उसके बालक हो जाते हैं, वह सबका समान रूपसे वाबा हो जाता है। यह त्यागकी भावना, जिसका उदय गृहस्थाश्रमसे होता है, वानप्रस्थ-आक्षममें आकर पक जाती है। गृहस्थी संसारको भोगनेके बाद उसे एकदम छोड़ देता है। बनी-बनाई गृहस्थीको छोड़ना आसान नहीं है। परन्तु जब एक दिन बरबस यह सब-कुछ छोड़ना पड़ेगा, रोते-धोते छोड़ना पड़ेगा, हाय-हाय की पुकारमें छोड़ना पड़ेगा, हम नहीं चाहेंगे, अपनोंको देखकर आंसु बहा-बेंगे, उन्हें चिपटेंगे, फिर भी छोड़ना पड़ेगा, तो क्यों न एक बार हंसकर, मुस्कराकर, उछलते हुए, कुदते हुए, शुमते हुए दूनियांको छोड़नेकी मस्ती का मजा लूटें। वानप्रस्थी यह मजा लूटता था, परन्तु फिर भी उसमें अभी कुछ कसर बाक़ी थी। वह अपने बहरसे उठकर उसके पासके जंगलमें जा बैठा था। कभी-कभी उसके बाल-बच्चे उसे मिलने आते थे और उसके भी उनके पास आने-जानेकी सस्भावना बनी रहती थी । वानप्रस्थीके पास जो बालक पढ़ने आते थे, और कुछ नहीं तो उनमें ही उसका मोह हो सकता था, उन्हें हो वह अपने बच्चोंकी तरह ऐसा प्यार कर सकता या जो उसे बांध ले। परन्तु वह तो गांठ बांधनेकी जगह गांठ खोलनेके

रास्तेपर कदम रख चुका था। इसलिये वानप्रस्थके बाद एक ऐसा आश्रम आता था जिसमें अगर कोई गांठ रह भी गई हो तो वह खोल दी जाती थी, और वानप्रस्थी सच्चे अर्थीमें संन्यासी हो जाता था। संन्यासी मोहकी, ममताकी, तेरे-मेरेकी सब गांठोंको काट डालता था, और निर्दृन्द्व होकर, किसी ख़ासको अपना न बनाकर और किसी ख़ासका न बनकर, सबको अपना बनाकर और स्वयं सबका होकर घुमता था। आज संन्यासियों के बड़े-बड़े मठ हैं, जिनके नहीं हैं, वे मठ बनानेकी धुनमें हैं । बदनपर कपड़ा न रखने और भीख मांगकर रोटी खा लेनेका नाम ही संन्यास नहीं है। संन्यास बाहरका नहीं, भीतरका चिह्न है। संन्यास घर-बार छोड़नेका नाम नहीं, राग-द्वेष, मोह-ममता छोड़नेका नाम है। संन्यास लेनेके बाद घरवालोंके लिये मनुष्य मर जाता था। कभी-कभी तो घरवालोंको पता भी नहीं होता था कि उनके सुबका कर्णधार कहां गया। भरना सबको है। संन्यासी मृत्युके बहुत निकट पहुंच चुका होता था। मरकर तो संसारको छोड़ना ही पड़ता है, संन्यासी जीते-जी मरनेका मजा लूट लेता था और परला झाड़कर दूनियांसे चलनेके लिये हर वक्त तैयार रहता था। उसके तनपर पड़ा भगवा कपड़ा हर समय उसे आगकी उन लपटोंकी याद दिलाता था जिनमें पड़कर अन्त समयमें सबको पांच तत्त्वोंमें मिल जाना है।

#### संन्यासीका लक्ष्य प्राणिमात्रकी सेवा था---

परन्तु त्यागकी इस उच्च भावनाका यह अभिप्राय कभी नहीं था कि संन्यासी समाजके लिये निकम्मा हो जाता था। आर्य-संस्कृतिके आदर्शके अनुसार 'त्याग' का ही दूसरा नाम 'सेवा' था। आखिर, मनुष्य किसी-न-किसी क्षेत्रमें सेवा तो करता ही है। पहले वह संकुचित क्षेत्रमें सेवा करता है। बाल्यकालमें तो अपनी ही सेवा करता है। छोटा बच्चा क्या करता है ? उसे यह खपाल नहीं होता कि माता-पिताके पास भी खानेकी है या नहीं । घरमें खानेकी जो बढ़िया-से-बढ़िया जीव आवे, बच्चा चाहता हं, और किसीको मिले या न मिले, उसे अवन्य मिले। बड़े होनेके बाद गृहस्थाध्यममें यह भाव नहीं रहता । माता-पिता स्वयं भूखे रह जाते है परन्तु सन्तानको पहले देते हैं । गृहस्थ-जीवनका यह पाट क्या तिसाता है ? रातको वालक जब विस्तरपर पेजाब कर बेता है तो माता क्या करती है ? वया वह अपने नीचे सुखा कपड़ा, और वच्चेके नीचे गीला अपड़ा कर देती है ? नहीं, वह खुद गोलेमें पड़ी रहती है, बालकके नीचे फ़ौरन सुखा कपड़ा डाल देती है। बालकको जब नींद नहीं आती, तो मां क्या खुड सोती रहती है और बालकको रोने देती है ? नहीं, वह खुद जाग जाती है, आवश्यकता होती है तो रात भर उसे पोदमें लिये थएकी देती रहती है, ख़ुर महीं सोती, उसे सुला देती है। गृहस्थ-जीवन त्यागका पाठ सिखाता है, परन्तु किस चीजका त्याग ? अपने सुखका त्याग, अवने आरामका त्याग, अपने ऐक्वर्य तथा उपभोगका त्याग ताकि सन्तानको गुख मिल सके, आराम मिल सके । त्यागके भावके साथ-साथ सेवाका भाव बढ़ता जाता है, यहांतक कि सन्तानकी सेवाके लिये माता-पिता अवना सब-कुछ त्याग करनेके लिये तथ्यार हो जाते हैं। गृहस्थमें सेवाका पाठ पढ़कर जब स्त्री-पुरुष वानप्रस्थ-आश्रममें प्रवेश करते हैं तब समाज सेवाका भाव और अधिक उग्र हो जाता है। गृहस्थ-आश्रममें वे लोग अपन बाल-बच्चोंकी सेवा करते थे, परन्तु वानप्रस्थमें आकर वे अपने बाल बच्चोंको छोड़ देते हैं और सप्ताजके बाल-बच्चोंकी सेवा करने लगहे हैं। यहांपर भी त्यागकी भावना मनुष्यको सेवाके मार्गपर ही आगे-आगे बढ़ाली जाती है। वानप्रस्थी त्याग करता है, परन्तु त्याग इसिख्ये करत है ताकि वह अपने सेवाके धेत्रको विस्तत कर सके, वह त्याग इसलिए

नहीं करता कि जंगलमें निकम्मा बँठ सके। प्राचीन-कालके चानग्रस्थियों के सहारे सम्पूर्ण भारतवर्षमें बिना कौड़ी खर्च किये निःशल्क तथा अनिवार्य शिक्षाका वेशके एक कोनेसे इसरे कोनेतक प्रचार था--यम इससे भी बहुकर सेवा-भावका कोई दूसरा दृष्टान्त मिल सकता है ? वानप्रस्थी भी अपने गांव या अपने शहरकी ही सेवा करता था। कुछ देर वाद उसे इस परिभित क्षेत्रका त्याग कर और अधिक विस्तृत क्षेत्रमें आना होता था, और अपने ही देशकी नहीं, अपनी ही जातिकी नहीं, अपने ही लोगोंकी नहीं, शंसारकी सेवा करना उसका कर्तव्य हो जाता था। फिर वह किसी एक देशका नागरिक न होकर विश्वका नागरिक हो जाता था, उसका काम किसी एक देश या एक जातिकी भलाई सोचना न होकर संपूर्ण संसारकी भलाई सोचना होता था। जो लोग संन्यास-आश्रमको खाली बंठे रहनेका आध्यम समझते हैं वे ऋषियोंके विचारकी थाहको नहीं पहुंच पाते । आर्य-संस्कृतिकी मर्यादाके अनुसार संन्यासी और सब-कुछ कर सकता है, परन्तु खाली, निकम्मा नहीं बैठ सकता। वह तो विद्यका नागरिक है। जिन लोगोंपर जिला-बोर्डोकी चिन्ता होती है उनकी अपेक्षा विधान-परिषद्के सदस्योंका वृध्दिकोण विशाल होता है, उनकी अपेका पालियापेंटके सबस्योंका दृष्टिकोण और अधिक विशाल होता है, परन्तु संयक्त-राष्ट्र-संघके सदस्योंका दृष्टिकोण तो सबसे अधिक विज्ञाल होना चाहिये । चाहिये इसलिये क्योंकि होता नहीं है । संन्यासीकी दृष्टि संयुपत-राष्ट्र-संघकी दृष्टि है। आज संसारको सच्चे संन्यासियोंकी आवश्यकता है, ऐसे संन्यासियोंकी जिन्हें विश्वका नागरिक कहा जा सके । आज योरपने संयुक्त-राष्ट्-संघकी इमारतें खड़ी कर ली है, उन इमारतोंमें बढिया-से-बढिया फ़र्नीचर भी जटा लिया है, परन्तु योरप इन भवनीमें बैठने योग्य मानव तथ्यार नहीं कर सका, ऐसे 'विश्वके नागरिक' नहीं पैदा कर सका जो अपने देशकी ही नहीं, संसारके प्राणिमात्रकी सेनाका कत ले बंहें। आज वह द्रिट्ट भारत थोरपको ज्या दे सकता है ? परन्तु भारत तो सिवयोंसे देता रहा है, और इस दरिद्रावस्थामें भी दे सकता है। आज भारत घोरपको 'विश्वके नागरिकों'का सन्देश दे सकता है, संयुक्त-राष्ट्र-संघमें बैठने थोग्य इन्सान पैदा करनेका सन्देश दे सकता है, और दे सकता है विश्वको एक सूत्रम बांघनेवाले, संसारके हितके लिये सब-कुछ कुर्वान कर देनेवाले, प्राणिमात्रकी सेवामें अपनेको भूल जानेवाले त्यागी, तपस्थी, संन्यासियोंको ढूंढ़-ढूंढ़कर विश्वका मूर्यन्य बनानेका सन्देश।

अक्सर लोग कह बैठते हैं कि भारतीय दृष्टिकोण स्वार्थका, खुए-गर्जीका दृष्टिकोण है। इस देशमें लोग अपनी उन्नतिके लिये जंगलयें निकल जाते थ। यह विचार गलत है। आश्रम-प्रणाली इस बातका प्रमाण है कि इस देशमें स्वाथको कम करते-करते धीरे-धीरे इतना कम कर दिया जाता था कि स्वाथ सिफ़रमें तब्दील हो जाता था, और उसकी जगह परार्थ आ जाता था । ब्रह्मचर्य-आश्रममें बालककी दृष्टि अपनेपर होती है, यह भवने सिवा किसीको कुछ नहीं समझता। वह पढ़ता है, लिखता है, बाता है, पीता है, सोता है, चिजिश करता है और अपने आत्मा, मन, शरीर को बनाता है। उसे किसीकी कोई चिन्ता नहीं, संसारके घन्धोंसे उसे कोई सरोकार नहीं। यह एक दृष्टिसे 'स्वार्थ' का नम्ना है। परन्तु उसे इसी जगह तो टिकना नहीं होता । ब्रह्मचर्यके बाद गृहस्थ-आश्रम आता है। अब वही व्यक्ति जिसे किसीका फ़िक्र नहीं था, चिन्ता नहीं थी, ख़ुद पीछे खाता है, अपने वच्चोंको पहले खिलाता है। वह अगर बाजार-से अंगूर लाता है तो ताजे अंगुर बच्चेको देता है, दासी दाने ख़द खा लेता है। गृहस्थाश्रममें आकर वह स्वार्थका पाठ भूल रहा है, परार्थका पाठ सीख रहा है; स्वार्थसे दूर होता जा रहा है, परार्थके निकट पहुंच रहा है।

आठ-दस बच्चोंका बाप हो जानेके बाद वह विल्कूल स्वार्थ-हीन हो जाता है । उसकी कोई अपनी इच्छा नहीं रहती, अपना स्वार्थ नहीं रहता, अपने वच्चोंकी इच्छाएं, उनकी चरूरतें ही उसकी इच्छाएं और उसकी चरू-रतें बन जाती हैं। गृहस्थाश्रममें वह दूसरोंके स्वार्थको अपना स्वार्थ बनाने का सबक़ सीख जाता है, परन्तु अब भी वह इसमें दक्ष नहीं हो पाता। इसमें दक्षता प्राप्त करनेके लिये उसे यानप्रस्थ होना पड़ता है। अब उसे यह भूल जाना होता है कि उसके अपने बच्चे ही उसके बच्चे हैं, उसके अपने सगे-संबंधी ही उसके निकटके हैं। अब उसे गांव और शहरके सब बच्चोंको अपना बच्चा समझनेका सबक सीखना है, स्वार्थ या ख़ुबतर्जी और कम करना है। वानप्रस्थ-आश्रममें वह दूसरोंको अपना समझनेका पाठ पढ़ता है, और यह पाठ संन्यास-आश्रममें पूर्ण हो जाता है। संन्यासीके लिये खास तौरपर अपना कोई नहीं रहता, क्योंकि सब एक-समान उसके अपने हो जाते हैं। ऋषियोंने आश्रम-व्यवस्थाको ऐसा बनाया था कि एक आश्रमके बाद दूसरे आश्रममें प्रवेश करता हुआ व्यक्ति स्वार्थकी एक-एक तहको उतारता जाता था, यहांतक कि अन्तिम आश्रममें पहुंचते-पहुंचते उसपर स्वार्थकी एक तह भी वाकी नहीं रह जाती थी, भीतरसे शाद्ध निः एवार्थ-भाव सूर्यके प्रचण्ड प्रकाशकी तरह चमक उठता था। संन्यासी कौन होता था ? संन्यासी वह था जो कोढ़ियों और अपाहिजोंको देखकर अपने बदनके कपड़ेसे उनकी मरहम-पट्टी करता था, संन्यासी वह था जो रोती-कलपती विधवाओंके साथ बैठकर उनके आंसुओंमें अपने आंसू बहाता था, संन्यासी वह था जो लूलों और लंगड़ोंको देखकर उन्हें अपने हाथका सहारा देता था। संसारके बोक्नको अपना बोझ, संसारके दुःखको अपना दुःख समझकर चिन्ता करनेवाले संन्यासी आज नहीं रहे, तो भी संत्यास-आश्रमका आदर्श यही था, इस आश्रमकी मर्यादा यही थी।

## [ 9 ]

# नव-सानवका निर्माण

आर्य-संस्कृतिकी योजनाओंका केन्द्र भानवका निर्माण था--

आज हसारा वातावरण योजनाओंसे भरा पड़ा है। जो वेश उन्नित करने लगता है वह योजनाओंसा एक ताता-सा गांच देता है। कोई पांच वर्षकी योजनाएं बनाता है, कोई वस पर्धकी । इन योजनाओंसे क्या होता है? हम बांच बनायेंगे, नहरें खोदेंगे, पुल बांचेंगे, रेलें बिळायेंगे। ये सब योजनाएं क्यों बनायेंगें ? क्योंकि माणव का सबसे बड़ा प्रक्त रोटीका प्रक्रन है। हम हजारों और लाखोंको इन निर्माण-कार्योमें लगाकर बेकारोकी समस्याको हल कर देंगे, और इन योजनाओंके पूरा होनेपर लोगोंको सब-कुछ मिलने लगेगा, बेकारीकी समस्या खुद ही न रहेगी। मानवकी भूख मिटानेका यह सारा उद्योग प्रशंसनीय है, परन्तु इन सब योजनाओंमें हम मानवको कितना तुन्छ, कितना कुड़ समझे हुए हैं हि मानवको कितना तुन्छ, कितना कुड़ समझे हुए हैं हि मानवको कितना तुन्छ, कितना कुड़ समझे हुए हैं हि मानवको कितना तुन्छ, कितना कुड़ समझे हुए हैं हम समझे हुए हैं कि मानव भूख और प्यासका पुतला हैं समझती, भूख और प्यासका ही पुतला नहीं समझती। आर्थ-संस्कृति बांच और पुल बांगने, नहरें, रेलें और सड़कें बनानेंसे मना नहीं करती,

शरीरकी भूख और प्यासकी समस्याको हरू करनेसे भी यना नहीं करती । परन्तु आर्थ-संस्कृतिके कार्य-कममें ये योजनाएं अत्यन्त प्रारंभिक योजनाए हैं, उसके कार्य-शतका क-ख-ग भी नहीं है । आर्य-संस्कृतिकी अस्ली योजना, वह योजना जिसके लिये इस संस्कृतिने जन्म लिया, 'सानव का निर्माण' है। आज हम बांध वांध रहे हैं, नहरें खोद रहे हैं, रेलें विछा रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, परन्तु वह मानव जिसके लिये यह सब-कुछ हो रहा है, वह कहां है, उसके लिये, उसके 'आत्म-तत्त्व' के विकासके लिये, हमने पांच वर्षकी, इस वर्षकी, बीस वर्षकी कौन-सी योजना बनाई है ? रेलोंका तांता बिछ जाय, मोटरें घर-घर चलने लगें, जमीनके चप्पे-चप्पेपर नहरोंका पानी पहुंच जाय, भुमिका कोई हिस्सा बंजर न रहे, परन्तु इन सबका उपभोग करनेवाला मानव अगर सच्चा न हो, ईमानदार न हो, दूसरेके दुःखमें दुःखी और सुखमें सुखी होनेवाला न हो, अगर वह सब तरहसे दरावारी और भ्रष्टाचारी हो, तो ये रेल-मोटर, ये नहरें और बांध किश काम आयेंगे ?और, क्या ऐसा हो नहीं रहा ? क्या चारों तरफ चका-चौंध कर देनेवाले बैभनकी बढतीके साथ-साथ भानवका--उस मानवका जिसके लिये यह सम्पूर्ण वैभय और ऐश्वयं खडा किया जा रहा है, दिनोदिन पतन नहीं हो रहा ? सानव कहां है ? कहां है वह मानव जिसमें मान-बीयताके गुण हों ? वह मानव जो प्रलोभनोंके प्रचण्ड ववण्डरके उठ खड़े होनेपर उसे तिनकोंकी तरह परे फेंक दे ? आर्थ-संस्कृतिकी सबसे बड़ी योजना, उसकी सब योजनाओंका केन्द्र 'मानवका निर्माण' था । आज हम यह तो सोचते हैं, विनोंदिन बढ़ती जन-संख्याको किस तरह कम किया जाय । माता-पिता क्या करें जिससे कम-से-कम बच्चे पैदा हों, क्योंकि हमारे सामने रोटी-कपड़ेके सिवा मानवकी कोई दूसरी समस्या है ही नहीं। यह कोई नहीं सोचता कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको मनुष्य बनानेके लिये क्या किया जाय। अस्ली समस्या उनकी है जो पैदा हो जुके हैं। जो पैदा हो जुके हैं उनकी समस्या सिर्फ़ रोटी-कपड़े-सकाल ही नहीं है। इसमें सन्वेह नहीं कि रोटी-कपड़ा न मिलनेगर यनुष्य झूठा-बेईमान-दुराचारी-अब्दाचारी हो सकता है, परन्तु इनके अरपूर मिलनेगर भी बह वैसा ही रहता है—इस समस्याका क्या हल है? आज संसारमें अब्दाचार उन लोगोंसे नहीं फैल रहा जो भूखे-गंगे हैं, उन लोगोंसे फैल रहा है जिनके पास खानेको ज्यादा, पहननेको ज्यादा, रहनेको ख्यादा, सब-चीज सब तरहसे सबसे ज्यादा है। आर्य-संस्कृति ने अपने विचारका केन्द्र इस समस्याको बनाया था।

हमें मानवका निर्माण करना है। वह कैसा मूर्ख होगा जो ऐसा महल खड़ा कर रहा हो जिसमें रहनेवाला उसे उड़ा देनेके मनसूबे बांध रहा हो। आज हम एक महान् सम्यताको जन्म दे रहे हैं, विज्ञानके बड़े-बड़े आविष्कार हो रहे हैं, मनुष्य पांगोंसे चलनेके स्थानपर उड़ने लगा है, परन्तु जिस विज्ञाल बैभवको वह उत्पन्न कर रहा है उसके सर्वनाज्ञके बीज वह साथ ही बखेरता चला जा रहा है। ज्ञान्तिका हम नाम लेते हैं, अज्ञान्ति बढ़ती जाती ह, प्रेमकी माला जपते हैं, द्वेष और घृणा फूलते-फलते हैं। क्या यह सब इसलिये नहीं है क्योंकि ज्ञान्तिके स्थात, प्रेम के उद्गम-स्थान 'आत्म-तत्त्व'को हम भुलाये बैठे हैं। हम सब-कुछ बना रहे हैं, चारों तरफ हमारी योजनाएं चल रही हैं, हम सिर्फ उस योजनाकी तरफ़से अन्धे हैं जिसपर हमारी सब योजनाएं हैं, और जिसके बिना सब योजनाएं बेकार हैं। 'मानव-निर्माण'का आधार संस्कार-प्रणाली—

आर्य-संस्कृतिने मानवके निर्माणकी योजनाको तैयार किया था। इसी योजनाको सफल बनानेके लिये संस्कारोंकी पद्धतिको प्रचलित किया था। संस्कारोंसे ही तो मनुष्य बनता है। आत्म-तत्त्व जन्म-जन्मान्तरोंमें किस प्रक्रियामेंसे गुजरा है ? हर जन्ममें इसवर संस्कार पड़ते हैं, अच्छे या बरे---यही तो इस जन्मकी, पिछले जन्मोंकी, और अगले जन्मोंकी कहानी है । इस संस्कृतिमें मन्व्य-जन्मका उद्देश्य शभ-संस्कारोंद्वारा 'आत्म-तत्त्व'के मैलको धोना है, उसे निखारते जाना है। पिछला मैल कैसे घोषा जाय, और नया रंग कैसे बढ़ाया जाय ? यह सब-कुछ इस जन्मके संस्कारों-द्वारा ही तो हो सकता है। इस जन्ममें बंधकर ही तो आत्म-तत्व पकड़में आता है। वर्तन हाथसे पकड़कर मंजता है, आत्माकी शरीरमें बंधकर भेल धलती है, जरीरमें बंधकर ही उसपर जभ-संस्कारोंका नया रंग चढ़ता है। जिस समय, जिस क्षण आत्मा कारीरके वन्धनमें पड़ा, उसी समयसे, उसी क्षणसे आर्य-संस्कृति उसपर उत्तम संस्कार डालना श्रूङ कर देती है, और उस क्षणतक डालती चली जाती है जबतक 'आत्म-तस्व' वारीरको छोड़कर फिर तिरोहित नहीं हो जाता । आत्मा जब-जब शरीरमें आता है तब-तब आर्य-संस्कृतिकी व्यवस्थामें संस्कारोंकी श्रृंखला से ऐसा घेर दिया जाता है जिससे उसवर कोई अशुभ संस्कार पड़ने ही नहीं पाता । संस्कार तो पड़ने ही हैं, कोई व्यवस्था नहीं होगी, तो अच्छोंके रयानमें बरे संस्कार ज्यादा पहते जायंगे, मानवका निर्माण होनेके स्थान में, मानवका बिगाड़ होता चला जायगा; व्यवस्था होगी, संस्कारोंका नियमन होगा, अच्छे संस्कार पड़ें, बुरे न पड़ें, इस बातका नियन्त्रण होगा, तो मनुष्य लगातार मनुष्य बनता जायगा, स्वयं उठता जायगा, समाज को उठाता जायगा । आर्थ-संस्कृतिकी जो विचार-घारा है उसके अनुसार, यह जन्म, पिछले जन्म, अगले जन्म--- यह सब संस्कारींद्वारा आत्म-शोधका एक सिलसिला है, संस्कारोंकी लगातार चोटसे 'आत्म-तत्त्व'पर पड़े मैलको हटानेका प्रयत्न है।

अवार अगला-पिछला जन्य ग मानें, इसी जन्मको यानें, तब तो संस्कारों को निषंजित करके मानवका निर्धाण अध्यन्त आसान हो जाता है। सन्ष्य जो-कुछ है, 'बंशानुसंक्रमण' (Heredity) तथा 'परिस्थित' (Environment) का ही परिणाम है। 'बंश-परंपरा'री बाला-पिता लो ज्ञारीरिक या भानसिक संस्कार देकर हमें पैदा कर देते हैं और 'परिस्थित'से जो संस्कार हमपर पड़ते जाते हैं, इन दोनोंके मिश्रणसे गन्व्य बनता है। जो पूर्व-जन्मोंको मानते हैं, उनके लिये, इस जन्मयें आत्मा के अपने 'विकी जंदनार', माता-पितातारा 'चंका-परंपरा'के प्राप्त संस्कार, और 'परिस्थित'से पड़नेवाले संस्कार—इन तीनींका मुकाबिला करना एक कठिन समस्या बन जाता है; जो पूर्वजन्मको नहीं मानते जनकी समस्या 'वंश-परंपरा' तथा 'परिस्थिति'--इन दो प्रकारके संस्कारोतक सीमित रह जाती है। अगला-पिछला जन्म व मानने, अर्थाल केवल इस जन्मको माननेवालोंके लिये तो मानवका निर्माण अलंत सुगम है । इसमें तो आत्याके अपने पूर्व-जन्मोंके संचित संस्कारोंका प्रक्त ही नहीं उठता। हम जो संस्कार बालकपर डाल देंगे बड़ा होकर वह वही वनेगा--यह सत्य भौतिकवादी वर्तमान सभ्यताकी वृष्टिमें जितना सरल और सहल है उतना अध्यात्मवादी आर्य-संस्कृतिमें नहीं, परन्तु फिर भी वर्तमान राभ्यताका ध्यान मानवके निर्माणको तरफ नहीं जा रहा। हम चूहों और खरगोनी पर परीक्षण करते हैं, घोडों, बैलों और गायोंकी नसलोंकी सुवारनेका प्रमत्न कर रहे हैं, परन्तु भानवके निर्माणके लिये हम कुछ नहीं कर रहे । आर्य-संस्कृतिने संस्कारोंद्वारा मानवके निर्माणको अपने सम्पूर्ण कार्य-ऋम में इतना वडा स्थान दिया था, शायद इसका कारण यह था कि वह आत्माकी सत्ताको मानती थी, आत्माके पूर्व-जन्मीको मानती थी, शरीरके मुकाबिले में आत्माको ही यथार्थ-सत्ता मानती थी, जरीरको आत्माका साधन मानती

थी, इस जन्मको, शरीरका नहीं किन्तु आत्माका प्रश्न मानली थी, और आत्माके उलितके मार्गपर चलनेको इतनी महान् समस्या मानती थी कि इल जन्नमें इसके हल करनेमें जान न लड़ा दी तो सब-कुछ खोया गया, जीना-न-जीना एक-सा हो गया--ऐसा यानती थी। उपनिषदके ऋषिने कहा था--'इह चेदवेदीत् अथ लत्यमस्ति, न चेदवेदीत् महती विनिष्टः'--यहां, इस जन्ममें अगर आत्म-तत्त्वको पा लिया, तो ठीक, जन्म सार्थक हो गया, न पाया तो नाश, महानाश हो गया। आत्मापर जन्म-जन्मान्तरके संस्कारोंका इतना भारी बोल था कि उसे उतारनेका भोका इस जन्ममें जुक जाना एक अनर्थके सिवा क्या हो सकता था ? आत्माके संस्कारों के बोमको कैसे हल्का किया जाय, उसके संस्कार कैसे बदले जांच ? आर्य-संस्कृतिका कहना था कि माता-पिताद्वारा, उन माता-पिताद्वारा जिन्हें माध्यम बनाकर आत्मा इस जन्मको धारण करता है, संस्कारोंकी चोट देकर, और परिस्थितिहारा पड्नेवाले संस्कारोंको नियन्त्रित करके आत्माके पुराने संस्कार हटाये जा सकते हैं, उसपर नये संस्कार डाले जा सकते हैं। अगर आत्मा पुराने संस्कारोंको लेकर आता है, तो वे भी तो किसी जन्ममें माता-पिता तथा अन्य परिस्थितिद्वारा नये सिरे से पड़ रहे थें। जैसे उस समय नये सिरेसे पड़ रहे थे, वैसे इस जन्ममें भी नये संस्कार नये सिरेसे पड सकते हैं। आय-संस्कृति निरी भाग्यवादी संस्कृति नहीं है। जो-जुछ है वह पीछेसे ही आता है, नया कुछ नहीं होता--यह आर्य-संस्कृति का विचार नहीं है। न ही आर्य-संस्कृति यह मानती है कि जो-कुछ है, नया ही है, पीछेसे कुछ नहीं आता। पीछेसे बहुत-कुछ आता है, आगे भी बहुत-जुछ नया बनता है, भाग्य भी है, पुरुवार्थ भी है, जो पीछेसे बना-बनाया आता है वह किसी समय बन रहा था, जो भाग्य है वह किसी समय पुरुषार्थ था । पुरुषार्थ तो पुरुषार्थ है ही, भाग्य भी इस द्विटसे पिछले

जन्मका पुरुषार्थ है। आत्मा जिन संस्कारोंको लेकर आता है वे किसी समय पड़ रहे थे। जैसे किसी जन्ममें वे संस्कार बन रहे थे, आत्मापर पड़ रहे थे, उसके जीवनकी दिशाको बना रहे थे, वैसे इस जन्ममें इन्छित संस्कारोंको आत्मापर डालकर हम उसके जीवनकी नवीन | दिशाका निर्धारण कर सकते हैं। पीछे जो-कुछ हो गया, हो गया, वह हमारे बसकी बात नहीं रही, इस जन्ममें सब-कुछ अपने हाथमें है, अपने वसमें है, इसलिये इस मौकेको जूक जाना 'महती विनिष्टि'—महा अनर्थ—नहीं तो क्या है ? यह दृष्टि थी जिससे आर्य-संस्कृतिने संस्कारोंकी प्रथाको जन्म दिया था।

पिछले जन्मोंके 'कर्म' तथा इस जन्मके 'संस्कार'--

परन्तु इस एक छोटे-से जन्मके संस्कार जन्म-जन्मान्तरोंके कर्णिका मुकाबिला कैसे करेंगे ? हमने न जाने कितने कर्म किये, अच्छे किये, बुरे किये, उन सबको एक-एक करके भोगे बिना केवल इस जन्मके संस्कार पया कर सकेंगे ? क्या ये एक जन्मके संस्कार पिछले इकट्ठे हुए अनन्त जन्मोंके कर्मोंके बोझको, उन कर्मोंके पड़े हुए संस्कारोंको हल्का कर सकेंगे ?

कर्मके विषयमें मानव-समाजने भिज्ञ-भिन्न विचारोंको जन्म दिया है। कोई कहता है, मनुष्यकी पीठपर वो फ़रिश्ते हर समय हर कामको वो बहियोंमें लिखते रहते हैं। कोई कहता है, चित्रगुप्तकी बहीमें एक-एक काम, अच्छा हो, बुरा हो, वर्ज किया जाता है। हर कामको पड़ताल होती है, हर कर्मका फल मिलता है, जबतक एक-एक कर्मका फल नहीं मिल जाता, कर्म बैठा रहता है। इन सब विचारोंका आधार-भूत विचार एक ही है। संसारमें कार्य-कारणका नियम चल रहा है। कोई कार्य बिना कारणके नहीं होता, और हर कारणका कार्य अवश्य होता है। जिसे हम कारण कहते हैं वह पिछले कारणका 'कार्य' हो सकता है, जिसे हम कार्य कहते हैं वह किसी अगले कार्यका 'कारण' हो सकता है। इस प्रकार कारण-कार्यकी द्यवस्थासे कर्योंकी श्रृंखला चलती चली जाती है। कर्मी की इस कारण-कार्य-श्रृंखलाका रूप क्या है ? कर्म किसी रजिस्टर में नहीं लिखे जाते, चित्रगुप्तकी बहीमें भी नहीं दर्ज होते। कर्म तो अपनी निज्ञानी लगाते जाते हैं, लकीर छोड़ते जाते हैं, रेखा खींचते जाते हैं। यह निज्ञानी, यह लकीर, यह रेखा तो मस्तिष्कपर पड़ती है। मस्तिष्क, अर्थात स्नाय-मंडल तो भौतिक-वस्तु है, अतः उसपर रेखा पड़ सकती है । आत्म-तत्त्वपर कर्मकी कौन-सी निज्ञानी पड़ती है, कौन-सी रेखा खिचती है ? कर्मकी आत्म-तरवपर पड़ी निज्ञानी, उसकी लकीर, उसकी रेखाका नाम ही 'संस्कार' है। आत्म-तत्त्वपर एक-एक कर्म नहीं लिखा जाता, उन कर्मोंके कारण आत्माके जो संस्कार बनते जाते हैं, आत्माकी रुचि, उसकी प्रवृत्ति, उसकी गतिकी दिशा, एक रास्ता सहल, दूसरा आसान-इसी प्रकारके संस्कारोंका बनते जाना कर्मोंकी श्रृंखलाका लिखा जाना है। जैसे हम भोजन खाते हैं, यह भोजन शरीरमें बैठा नहीं रहता, यह पचकर करीर बन जाता है, अच्छे भोजनसे स्वस्थ कारीर, बुरे भोजनसे अस्वस्य शरीर, वैसे जब हम कर्म करते हैं, तो वे कर्म उनका फल भोगेजानेके समयतक बैठे नहीं रहते, उन कमोंसे तत्काल, उसी समय उनका फल--'संस्कार'--बनते जाते हैं। जैसे भोजनके फलस्वरूप शरीर बन जाता है वैसे कर्म, जो मानसिक भोजन हैं, उनके फल-स्वरूप संस्कार बन जाते हैं। शरीर बन जानेके बाद उस भोजनसे हमें नहीं उलझना पड़ता जो हमने खाया था, अरीरसे उलझना पड़ता है, इसी प्रकार संस्कार बन जानेके बाद उन भिन्न-भिन्न कर्मोंसे हमें नहीं उलझना पड़ता,

जो हमने किये थे, हमें संस्कारोंसे हो उल्हाना पड़ता है। ये संस्कार ही कर्मोका लेखा हैं। इन सब कर्षोंको एक-एक करके भोगना नहीं पड़ता। ये संस्कार ही कर्मिक भीग हैं, एक-एक कर्मके भीग, क्योंकि कोई कर्म संस्कार छोड़े चर्नर नहीं रहता। अच्छे कर्मीका या तो तुरंत अच्छा फल विल जाता है, या अच्छे कर्मीसे अच्छा संस्कार पड़ गया, अच्छी भचि वन गई, अण्छी दिशाकी तरफ आत्या चल पड़ा। यह शुभ संस्कार, शुभ रुचि, शुभ प्रकृति भी अन्छे कर्मीका भोग है, फल है, परिणाम है---अब सब कर्मांको अपनी-अपनी बारीतक बैठे रहनेकी जरूरत नहीं रहती । बुरे कर्मीका भी था तो तुरंत गुरा फल मिल जाता है, या बुरा संस्कार पड़ गया, बुरी रुचि बन गई, बुरी विशाकी तरफ़ आत्मा चल पड़ा । कर्योंके लेखेके रूपमें बने ये संस्कार स्वयं कार्य हैं, फल हैं, परिणास हैं । आत्मा इस जन्मसे चलता हुआ भिजनभिन्न कर्मी की गठड़ीको वांधकर नहीं ले जाता । जैसे वृक्ष बीजमें समा जाता है, वक्ष बीजका ही फैलाब है, बिस्तार है, वैसे कर्ष-अनन्त-कर्प-बीज-रूप में, संस्कारमें समा जाते हैं; कर्म, संस्कारका ही फैलाव है, विस्तार है, अनन्त-कर्म सिमिटकर संस्कारमें आ बैठते हैं । संस्कार आत्माके साथ रहते हैं, उसे छोड़ते नहीं । जब संस्कार आत्माके साथ आ गये, तब इस बातके जाननेकी आवश्यकता नहीं रहती कि अमुक जो कर्म हमने किया था, उसका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। जिन कर्मीका तत्काल-फल भिल गया वह तो मिल गया, जिनका नहीं मिला वे कर्म अपना संस्कार छोड़ जाते हैं, वैसे-के-वैसे नहीं वने रहते । संस्कारोंका सिद्धान्त ही यह है कि एक-एक कर्मसे हमारा वास्ता नहीं रह जाता, हमारा वास्ता संस्का रोंसे, आत्माकी कविसे, प्रवृत्तिसे रह जाता है, कर्मीका प्रक्त संस्कारोंके वन जानेपर समाप्त हो जाता है, और इसके बाद हमारी अस्ली समस्या

भिक्त-भिन्न कर्म नहीं रहते, संस्कार हो जाते हैं । संस्कारोंके इस प्ंजको ही ऋषि-मुनियोंने आत्माके 'सूक्ष्म-शरीर', 'कारण-शरीर'का नाम दिया था । कर्मोंके निचोड़ को संस्कार कहते हैं, और संस्कारों के निचोड़को 'कारण-करीर' कहते हैं । 'कारण-करीर' कहनेसे संस्कार और कर्म सब कुछ आ जाता है। 'कारण-दारीर' इसलिये कहा क्योंकि आगे जो-फुछ बनना है उसका ये संस्कार ही कारण हैं। आर्य-संस्कृतिका कहना था कि आत्माके इस 'कारण-झरीर'में, संस्कारों के झरीरमें, जन्म धारण कर लेनेके बाद तो संस्कार डाले ही जा सकते हैं, जन्म लेनेसे पहले भी नये संस्कार डाले जा सकते हैं। 'कारण-इारीर'में नवीन संस्कारोंका पड़ जाना-यही संस्कारोंकी पद्धतिका रहस्य है । 'कारण-शरीर'में जो संस्कार पड़ जायेंगे, चाहे पुराने हों, चाहे नये हों, वे ही इस जन्ममें फूटेंगे। संस्कारोंद्वारा ही संस्कारोंको बदला जा सकता है। तव आत्माके एक-एक कर्मके पड़ताल करनेकी आवश्यकता नहीं रहती। जन्य-जन्मान्तरोंके कमीका निचोड़ ही तो संस्कार है। वृक्षकी टहनियों तक रस पहुंचानेके लिये एक-एक टहनीमें रस डालनेकी आवस्यकता नहीं, उसकी जड़में रस डालनेसे एक-एक टहनीमें रस पहुंच जाता है। संस्कारोंको पकड़नेसे कर्म-रूपी वृक्षकी एक-एक टहनी हाथ आ जाती है। एक-एक कर्मसे उलझनेकी आवश्यकता नहीं रहती, एक-एक टहनीको पकड़ने की आवश्यकता नहीं रहती । इस प्रकार कर्मोंकी जटिल समस्याको संस्कारोंद्वारा हल करनेका आर्य-संस्कृतिने प्रयत्न किया था और मानव के नव-निर्माणके विचारको जन्म दिया था।

नये संस्कारोंद्वारा पुराने संस्कारोंको बदलना--

जो आत्मा नया शरीर धारण करनेवाला है वह कुछ संस्कारींको लेकर

आनेबाला है। ये संस्कार उसका 'कारण-करीर' हैं, ऐसा करीर हैं जो उसके इस जन्मके यन और स्थल शरीरको बनानेमें कारण बननेवाले हैं। अगर इसमें बुरे संस्कार हैं और हम वहीं, उसके स्थूल रूपमें आनेसे पहले ही, उन सुक्स संस्कारोंपर चोट नहीं करते, उन्हें बदलनेका यत्न नहीं करते, तो वे संस्कार जैसे हैं वैसा ही तो मानव उत्पन्न होगा। जानवके उत्पन्न होनेसे पहले, उसके संस्कारोंके शरीरमें, उस शरीरमें जो इस जन्मका कारण है, जिसे 'सुक्ष्म-दारीर', 'कारण-दारीर' आदि नामोंसे कहा गया है, नवीन आत्माको जन्म देनेवाले स्त्री-पुरुष अपने विचारोंके वेगसे, बलसे, उनकी उग्रतासे नवीन संस्कार डालनेका यत्न करते हैं। नय-मानव की उत्पत्ति माता-पिताके रज-बीर्यशे ही तो होती है। यह रज-बीर्य ही नव-मानवके 'मुक्ष्म-झरीर', 'कारण-झरीर'का भौतिक आधार बननेवाला है। माता-पिता जैसे होंगे बेसा उनका रज-वीर्य होगा । शुद्ध विचारींसे शुद्ध रज-धीर्य, अशुद्ध विचारोंसे अशुद्ध रज-बीर्य वनेगा। शुद्ध विचारोंसे वने रज-वीर्यकी तरफ़ नया जन्म लेनेवाले आत्माका जो संस्कारोंका शरीर, सुक्ष्य-शरीर या कारण-शरीर खिनेगा, उसमें जन्म लेनेसे पूर्व ही प्राने बरे संस्कारों, रुचियों और प्रवृत्तियोंपर माता-पिताद्वारा अपने रज-बीर्यके माध्यमसे दिये हुए संस्कारोंकी एक ऐसी चोट लग जायगी जिससे जन्मलेनेके बाद मानवके जीवनकी विशा बदल जायगी, और वह पुराने संस्कारोंके होते हुए भी, नये संस्कारोंके कारण, नयी दिशाकी तरफ चल पड़ेगा। क्या विचारोंमें इतना सामर्थ्य है कि वह रज-वीर्यपर पड़ सके, रज-बीर्यपर पड़कर आत्माके पुराने संस्कारोंको, उसके 'कारण-शरीर'को भी बदल सफे ? आर्य-संस्कृतिके लोग तो ऐसा मानते थे। वे मानते थे कि जैसे बीजफे भीतर, उसकी रचनामें ऐसा परिवर्तन किया जा सकता है जिससे उत्कृष्टतर पौधा उत्पन्न हो, वैसे आत्माके जन्म लेनेसे पूर्व, उसके 'सुक्म-'

शरीर', 'कारण-शरीर', 'संस्कारोंके शरीर'में माता-पिताके सशक्त. वेगवान विचारोंके द्वारा, रज-बीर्यके माध्यमक्षे, जिस मालाके पेटमें उसे नो नाए रहना है, जिसके अंग-अंग्से उसे रूप लेता है, जिसके हत्याने इराका हृदय, जिलहे अस्तिकासे इसका अस्तिका बनना है, उम भाताने काध्यमते ऐसा परिवर्तन किया जा सकता है जिससे पुराने संस्कारींको विल्कुल बदला का सके, उन्हें सामध्यहीन बनाया जा सके, और एक नव-सानवका निर्माण किया जा सके। तभी तो जो संस्कृति चारों तरफ्रसे कर्नो क जालसे जंकड़ी हुई थी उसी संस्कृतिका मधन था कि संस्कारींद्वारा आत्याको विल्कुल बदला जा सकना है, उसे नये संस्कारोंसे प्रभावित क्तिया जा सकता है, मंसारमें मनुष्योंकी एक नयी ही जातिकी उत्पन्न किया जा सकता है। अगर कमींकी दीवारको आर्य-संस्कृति एक दुर्भेंद्य दीयार समझती, यह समझती कि एक-एक कर्मको जबतक भीग नहीं किया जाता तबतक आगे कदम नहीं रखा जा सकता, तो संस्कारोंकी प्रणालीकी कभी जन्म न देती। कर्म भोगे जाते हैं, परन्त संस्कारीके रूपमें, और इसिल्ये मंश्यारोद्वारा इन्हें वदला भी जा सकता है। जिन संस्कारोंकी हम बदलते हैं वे उस अएमाके होते हैं जिसे जन्म लेना है, जिन संस्कारों द्वारा बदलते हैं वे माता-पिताके होते हैं, उन आत्माओं होते हैं जिन्होंने जन्म देना है। माता-पिताके संस्कार भी कर्मीके एक लम्बें-चौड़े जलमें पड़कर बने होते हैं । उन्होंने अनेक कर्म किये. अच्छे किये, बुरे किये, उन सबसे उनके संस्कार वने, उनकी रुचि बनी, प्रवृत्ति बनी, जीवनकी दिशा वनी । आर्य-संस्कृतिमें माता-पितासे यह आज्ञा की जाती हैं कि वे अपने संस्कार ऐसे बनायें, प्रवल और सज्ञवत बनायें जिससे वे अपनी सन्तितिके संस्कारोंको प्रभावित कर सके । एक व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति से दूसरेकी प्रवृत्तिको, अपनी रुचिसे दूसरेकी रुचिको, अपनी विशासे

दूसरेकी दिशाको, अपने संस्कारोंसे दूसरेके संस्कारोंको बढल सकता है। इस बातको माननेमें संस्कारोंको न माननेवालोंको भी कोई कठिनाई नहीं हो सकती। इसीमें संस्कार-पद्धतिहारा नव-निर्घाणका रहस्य छिए। हुआ है।

जो लोग आरणके जन्म-जन्मान्तर नहीं भानते, कर्मीका बखेडा नहीं मानते. लिई इसी जन्मको मानते हैं, उनके लिये यह लारी समस्या बड़ी सरल है। उनके लिये सगस्या 'वंश-परंपरा' और 'परिस्थिति' तक सीमित रह जाती है। जैसे माता-पिता होंगे, जैसी परिस्थितिमें बच्चे रखे जायेंगे, धेरी वे बनते जायेंगे । इन लोगोंके लिये यह अमध्या इतनी सरल है कि इस सरकताके कारण ही इनका नव-मानवके विर्माणकी तरक कोई ध्यान नहीं । कर्ष तथा जनम-जन्मान्तर भावनेवाली आर्घ-संस्कृतिके लिये तो एक विकट समस्या थी। कर्म एक इतनी बही एकावर थी जिससे सानव-समाज एक क़दम भी आमे नहीं बढ सकता था। इस एकावटको देखकर आर्थ-संस्कृतिकी चेतनाने मानवके निर्माणके एक विस्कृत नये विचारको जन्म विषा, और संस्कारोंकी एक ऐसी प्रथाको प्रचलित किया जिसका उद्देश्य ही मन्ष्य-समाजको लगातार ववलकर अंचे-अंबे ले जाना था। नये समाजके लिये नया मनुष्य बनाना होगा, मनुष्य-समाज तत बबलेगा लब एक-एक मन्द्रय बदलेगा, एक-एक मन्द्रय तब वदलेगा जब उसके निर्माणके समय पहले नक्शा खींचकर, नक्शा सामने रखकर उसका निर्माण होगा । जैसे मकान बनाया जाता है, मकान बनानेसे पहले उसकी रूप-रेखा खींची जाती है, एक-एक ईट, एक-एक पत्थर उस रूप-रेखाके अनुसार चिना जाता है, ऐसे ही जब सानवके निर्माणको पहले रूप-रेखा बनेगी, उस रूप-रेखाके अनुसार ही जब उसकी रचना होगी, तब यह संसार एक नया संसार होगा, ये मनुष्य नये मनुष्य होंगे । आर्य-संस्कृतिके संस्थापकोंका

संस्कारोंकी प्रणालीको प्रचलित करनेमें मनुष्यको रूपान्तरित करनेका यह स्थपन था।

सोलह संस्कार-जन्म छेनेसे पहलेके संस्कार-

मनुष्यको बिलकुल एवल देने, आमलजुल उसमें परिवर्तन कर देनेका जो प्रयास आर्य-संस्कृतिमें किया गया था उसमें वो-चार नहीं, सोलह संस्कार थे। संस्कार आत्माके जन्म घारण करनेसे पहले शुरू हो जाते थे। कुछ जन्म ग्रहण करनेसे पूर्वके संस्कार थे, कुछ जन्म ठेनेके वाढके। सबसे पहला संस्कार 'गर्भाधान' संस्कार था, वह संस्कार जिले आजका जड़वादी जगत् विषय-त्रिका साधनमात्र समझता है। इस संस्कारको आर्ध-संस्कृति नथीन आत्मा के आदाहनका एक पवित्र यज्ञ समझली थी। जीवनकी साधना एक उद्देश्य ने थी । किस धकार जगनेसे ऊंचे, अपनेसे धेष्ठ आत्माको जीवनमें निमन्त्रित किया जाय, ऐसे शारमाको जी संसार को पहलेसे आगे ले बाबे। फिर जब दूसरे तीसरे महीने यह पता चल जाता था कि गर्भ रह गया है. तक्ष 'पुंतकव' संस्थार होता था। पुंसकत संस्कारके समय माताको सम्बोधन करके कहा जाता था--'आ वीरो जायतां प्रश्ते दशमास्यः'--अस माम तेरी कोखर्मे रहकर तेरा पुत्र बोर उत्पन्न हो। जीवनके प्रारंभके ही भारता अपने प्रवल, सञ्चल विचारोंसे, अपनी वेगवती संस्कारोंकी धाराखे अपने पुत्रको जीदनकी दिजा देने रुगती थी । पुंसवन-संस्थार तद होता था जब बालकके भौतिक शरीरका निर्माण होने लगता था। जब उसके माननिक शरीरका निर्माण प्रारंग होता या तव 'सीमन्तोस्यन' संस्कार किया जाता था। याताके दाल संवारे जाते थे, उसे अपने लिएका, मस्तिकाका विकोष ध्यान रखनेको कहा जाता था। माताके सम्मुख घी का कहोरा रखकर पिता पृछता था-'कि परमसि'-इस फटोरेमें क्या

नेदाती हो ? माता कहती थी—'छजां प्रधामि'—में इसमें अपनी सन्तान को देलती हूं । दिन-रात जननी सन्तानदे निर्माणमें वाला कीन रहती थी । इन नौ-न्स महीनोंको साला एक ही ध्यानमें बिलावी थी। उसे एक ऐसी रान्ताकको अन्य देवा है ज़िले वह जो चाहे वना गयती है। उसके मर्भमें वह जो-कुछ वन गवा फिर उसे यदलना असंभव हो जायगा। इस राज्य वह एक ऐसी मझीनमें पढ गया है जिसमें उसके 'कारण-करीर'को पकड़-कर, अपने संस्कारोंके ढांकेमें उसके संस्कारोंको ढाला जा सकता है। आतमाका 'कारम-शरीर'में बंध जाना, 'कारण-शरीर'का माता-पिताके रजवीर्चमें बंध जाना, माता-पिताके अंग-अंगसे ही आत्माका इस जल्समें आ राजना, इसके जिला न आ सकता--थे राव बातें माता-पिताले शाथ में एक ऐसा सामन दे देती हैं जिसमें वे सन्तानको जो चाहें वका मकते हैं। अमेरिकाके प्रेशीडेन्ट गारफ्रील्डका घातक गीट जब पेटमें था तब उसकी माता गर्भपातकी ओषधियां खाकर उसे गिराना चाहती थी, वह न गिरा परन्तु वालाके संस्कारोंने उसे हत्यारा जना दिया। नेपोलियनकी माला जब गर्भवती थी तत्र नित्य फ़ीजोंकी कखायद देखने जाती थी। सैनिकोंके जोशीले गीतोंको गुनकर उसके हृदयमें जो प्रवल लहरें उठी थीं उन्होंने नैपोलियनको नैपोलियन बना दिया । जिस विस्मार्क पिरा माताके गर्भ में था वह अपने घरके द्वारपर लगे हुए नेपोलियनकी सेनाके तलवारोंके चिल्लोंको जब देखा करती थी, उस समय उसके हृवयमें फ़ांससे जदका लेनेकी इच्छा प्रवल हो उठती थी। इन संस्कारोंके वेगने फ़ांससे बदला स्रेनेबाला विस्माकं पैदा कर दिया । गर्भावस्थाकी दस महीनेकी मशीन इतनी जबर्दस्त है, इस समय बालकपर डाले गये संस्कार इतना नेग एखते हैं कि जन्म-जन्मान्तरके संस्कार उसके सन्युख ढीले पड़ जाते हैं। तभी कहा गया है कि मनुष्य-जन्म एक दुर्लंग जन्म है। जीवनका कांटा इस समय

बदल पया तो बदल गया, नहीं तो कहनेवाले कहते थे कि किर चौरासी लाख योनियोंका चक्कर काटना पड़ेगा। इसका यह मतलव नहीं कि कोई णिनी-मिनाई चौरासी लाख पोतियां हैं। इसका अभिप्राय इतना ही है कि क्लुब्य-जीवन युं ही हाथसे हो। देनेकी चील नहीं । यह मिला है, तो िक्सी कायके लिये. जीवनका निर्माण करनेके लिये। नवजीवनके निर्माण का काल गर्भमें आते ही शुरू हो जाता है। उस समय माताका हाथ विश्वकर्माका हाथ है। वह जो चाहे कर सकती है। जन्म लेनेसे पूर्व, जब-तक वालक माताके पेटमें रहता है, तबतक वह संस्कारोंकी पूरी चोट देती पहे, पुराने संस्कारोंको बदलकर, उनका वेग कम करके, नये सजीय संस्कारोंका वेग वढा दे, बालकके 'कारण-शरीर'में, जो माता-पिताके भौतिक-शरीरमेंसे गुजर रहा है, अपनी ऐसी पुट चढ़ा वे, ऐसी जाग लगा दे कि बालक कुछ-का-कुछ वन आय-यह उद्देश्य है 'गर्भाधान', 'पुंसवन' लया 'श्रीयन्त्रोध्रयल' संस्कारोका---चन तीन संस्कारोंका जो लब फिये जाते हैं जब सन्तानने जन्म नहीं लिया होता, अभी वह माता-पिताके शरीरका ही अंग होती है, उन्हींका हिस्सा होती है, एक अर्थमें वही होती है। नव-मानवके निर्माणका वही समय है। संसारकी माताएं इस रहस्यको समझ जायं तो एक नया मानव नहीं, एक नया समाज उत्पन्न हो जाय।

जन्म लेनेके वादके संस्कार--

इसके बाद वे संस्कार अभि हैं जो जन्म लेनेके बादके हैं। बच्चेके जन्म लेते ही सोनेकी शलाकासे उसकी जीअपर 'ओउम्' लिखा जाता है, कानमें 'बेदोसि' कहा जाता है, 'अइमा भव—परशुर्भव' आदि मन्त्र उच्चारण किये जाते हैं। यह 'जात-कर्म' संस्कार है। उत्पन्न होते ही उसे

ऐसे संस्कारोंसे घेर दिया जाता है जो उसके 'व्यक्तित्व'के निर्माणके लिये आवश्यक हैं । इन सब क्रियाओंका मुख्य अभिश्राय मही है कि जिन माता-विताके हाथमें अब वालकके व्यक्तित्वके निर्भाणका कार्य हं उन्हें हर समय अपने कर्तव्यका घ्यान रखना है। जन्मके ११वें या १०१वें दिन 'नाम-करण' संस्कारका समय है। यह नाम युं ही पुकारनेजानके लिये नहीं रखा जाता । 'जात-कर्म'के सभय माता-पिताने एक संकल्प किया था। यह सोखा था कि उनके ऊपर एक महान् उत्तरदायित्व आ पड़ा है। जो आत्मा उनके घर आया है उसके व्यक्तित्व-निर्माणमें उन्होंने कोई कोर-कसर नहीं रख छोड़नी है। अब नामकरण-संस्कारके समय वे उस संकल्पको स्थलकप देते हैं, बालकके सामने जीवनमें जैसा लक्ष्य रखना चाहते हैं वैसा नाम उसे देते हैं। नाम रख देनेका अभिप्राय है जीवन-में सदाके लिये, जाने अनजाने, एक विशेष प्रकारका संस्कार डालते रहना। 'सत्य-स्वरूप' नामवाला अगर झुठ बोले तो अपने नामसे उसे स्वयं शर्थ आये, 'प्रेम-सागर' कहानेवाला अगर लड़े-झगड़े तो उसका नाम ही उसे क्षिड़क दे। इन तो संस्कारोंके बाद चीथे मासमें 'निण्कमण', छठे **मासमें** 'अज्ञ-प्राज्ञन', तीसरे वर्षमें 'चुड़ाकर्म', पांचवें वर्षमें 'कर्णवेच' संस्थार किये जाते हैं। ये सब स्वास्थ्यकी वृष्टिसे किये जाते हैं ताकि शुरू-शुरूसें गाता-पिताका बालकके दारीरकी तरफ ध्यान रहे। जब बालककी पहने-लिखनेकी उम्र हो जाये, तब 'उपनयन'-संस्कार किया जाता है। 'उप'का अर्थ है, समीप, 'नयन'का अर्थ है, ले जाना--तब बालकको गुरके समीप ले जाते हैं । आर्य-संस्कृतिमें प्रत्येक बालकका उपनयन-संस्कार आवश्यक है, इस संस्कृतिमें गुरु-शिष्यका प्रगाढ़ सम्बन्ध हो जाना जीवनवे कार्य-भमका आवश्यक हिस्सा है। शिष्य गरुको कहता है-- ब्रह्मचर्य-मागाम उपमानयस्य'—सै बहाचर्य धारण करनेके लिये आपके पास

आया हूं, मुझे अपने निकट रखिये ! आर्य-संस्कृतिमें बालक गुरुके पास रहता था, दिन-रात उसीके आश्रममें जीवन बिताता था, और उसके इन दिनोंका मुख्य लक्ष्य ब्रह्मचर्यपूर्वक विद्याध्ययन था । 'उपनयन'--अर्थात् बालकको शिक्षकके बिल्कुल नजदीक ले आना, गुरु-शिष्यका निकट-तम सम्बन्ध, पिता-पुत्रका-सा सम्बन्ध संस्कारोंकी पद्धतिका आवश्यक हिस्सा था। जैसे माता नी मासतक बच्चेको गर्भमें घारण करती है, विन-रात उसके निर्माणमें लगी रहती है, वैसे आचार्य बालकको विद्या-माताके गर्भमें धारण करता है, दिन-रात उसके निर्माणमें लगा रहता है। इसी आशय को अथर्व वेद में कहा है--'आचार्य उयनयमानी ब्रह्मचारिणं कुणुते गर्भमन्तः । तं रात्रीस्तिल उदरे विभित्त तं जातं द्रष्टं अभि सं यन्ति देवा: ॥' आज हम भिन्न-भिन्न शिक्षा-प्रणालियोंको जन्म दे रहे हैं, परन्तु सब प्रणालियोंकी आधार-भृत शिक्षा-प्रणाली सिर्फ़ एक है--और वह है गुरु तथा शिध्यका पिता-पुत्रका-सा संबंध । इस सम्बन्धका नाम ही आर्थ-संस्कृतिमें 'गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली' था । 'गुरुकुल'--शब्दका आधार-भूत तस्य है 'कुल' । गुरु तथा ज्ञिष्यमें 'जुल'की भावना, पिता-पुत्रके-से सम्बन्धको जगाना--यही सब धिक्षा-प्रणालियोका आधार-भृत तस्व है। यह सम्बन्ध नहीं तो नवीन-से-नवीन शिक्षा-प्रणाली देकार है, यह सम्बन्ध है तो पुरानी-से-पुरानी बेकार शिक्षा-प्रणाली भी बहुत भारी काम दे जाती है। 'उपनयन' और 'मुरुकुल' एक खास भावनाके प्रतीक हैं। गुरु कैसा हो ? जैसे माला-पिता पुत्रको बनानेमें लगे रहते हैं, उनका पुत्रसे निकट-से-निकटका सम्बन्ध होता है, वैसे गुरु जिष्यको अपना पुत्र समझकर उससे निकट-से-निकटका सम्बन्ध स्थापित करे-यही 'उपनयन' और 'गुश्कूल' इन जन्दोंके एक-एक अक्षरका अर्थ है। आर्य-संस्कृतिकी शिक्षाके इस आधार-भूत तत्त्वको आजकलकी किस

ज्ञिक्षा-पद्धतिमें स्थान दिथा गया है ? उपनयन-संस्कारके काथ-साथ एक दूसरा संस्कार होता था जिसका नाम 'वेदारंभ' था। वेदारंभका अर्थ है, वेकाण्ययनके प्रारंभ फरनेका संस्कार । इस संस्कारके समय बारुकको कहा जाता था- "आजसे तू शहाचारी है। शृद्ध रहनेके लिये जलका भरपुर सेवन करते रहना। कभी ठाली मत बैठना, काम में रुगे रहना। आलसी पत होना, विनकी मत सोना । आचार्यके अधीन रहकर विद्या-भ्यास करना, आज्ञाका उल्लंघन न करना । एक-एक वेव का बारह वर्ष पर्यन्त अभ्यास करते हुए ४८ वर्षतक विद्याभ्यास फरनेकी अपना लक्ष्य बनाना । आचार्य भी अगर बुरी बात कहे तो मत भानना । क्रोध और अनुतको त्याग देना। अष्ट-प्रकारके मैथुनकी तरफ़ ध्यान न जाने देना । कठोर भूभियर शयन करना । गाना-बजाना, तेल लगाना---ये सब तेरे लिये वॉजन हैं। फिसी बातमें अति न करना-अति स्नान, अति भोजन, अधिक निद्रा, अधिक जागरण, निन्दा, लोभ, मोह, भय, शोकको छोड़ देना। रातके चौथे पहरसे जागकर, शौच से निवृत्त होकर, बातुन करना, फिर स्नान, सन्ध्या, ईहवर-स्तुति, प्रार्थना और योगाभ्यास करना । हजामत गत करना । मांस, रूखा भोजन और मद्य-पान न करना । बँल, घोड़ा, हाथी, ऊंटकी सवारी न करना । शहरमें भत रहना, जुता और छत्री मत धारण करना। विना इच्छासे या इच्छा-पूर्वक कभी वीर्य-स्खलन न होने देना, वीर्यकी रक्षा करके ऊर्वरेता बनना। तेल मलना, उबटन लगाना, अति खट्टा, अति तीखा, कसैला, क्षार, लवण और रेचक पदार्थीका सेवन न करना । आहार-बिहारकी सीमामें रहते हुए नित्य विद्या-ग्रहणमें यत्तवान् रहना । सुत्रील बनना, योड़ा घोलना, सभ्यता सीखना । मेखला और वण्डका धारण, मिक्षाचरण, अन्तिहोत्र, स्नान, राण्योपासन, आचार्यका प्रियाचरण, सायं-प्रातः आचार्यको नमस्कार,

विद्या-संवय, इन्द्रियोंका संयम--ये तेरे नित्यके काम हैं।" यह उपवेश क्या है, आर्य-संस्कृतिका निजीड़ है। जिस प्रकार आज हमारे विद्यार्थियों के जीवनमें विलासिता बढ़ रही है, और उस विलासिताका जो दण्ड हमारा समाज भोग रहा है, उसे देखते हुए उन ऋषियोंके चरणोंमें वरवस सिर हुफ जाता है जिन्होंने विद्यार्थीके सामने विद्याध्ययन करनेके दिन ही ये उच्च आदर्श रखे थे। आजका बालक गली-मोहत्लेवाले दूसरे, साथियों से आबारकी शिक्षा-दीक्षा लेता है, आर्य-संस्कृतिमें गुस्का काम सिर्फ़ विद्या पहा देना ही नहीं था, एक सदाचारी व्यक्ति तय्यार कर देना था। गुरु के आकानमें तपस्याका जीवन व्यतीत करनेके बाद 'समावर्तन'-संस्कार होता था। इस समय स्नातकको पगड़ी-दुपट्टा पहनाया नाता था, उसकी हजामत होती थी, शीशा-कंघी, तेल दिया जाता था । तपश्चर्याके बाद सांसारिक जीवन व्यतीत करनेकी आज्ञा दी जाती थी, और गृहस्थाश्रम में प्रवेदाके समय 'विवाह'-संस्कार होता था । विवाहके समय भधुपर्क, गोबान, शिलारोहण, सन्तपदी, श्रुव-दर्शन—ऐसी-ऐसी कियाएं होती थीं जो गृहस्थीको आत्म-विकासके लक्ष्यके साय बांधे रखती थीं। गृहस्थाश्रममं भी दिकानकी आज्ञा नहीं थी। 'गृहस्थस्तु यदा पत्र्येत् बलीपलितमात्मनः। अपत्यस्येव चापत्यं तवारण्यं समाचरेत्'--जब गृहस्थ देख लेता था कि उसकी चलाई हुई गाड़ी चल पड़ी है तब वह आगे चल देता था, उसका 'वानग्रस्थ'-संस्कार होता था। जीवनके इस विकालोन्मुखी कार्य-क्रम में धात्राका अन्तिम पड़ाव 'संत्यालाश्रम' था, यह जीवनका अन्तिम संस्कार था। 'बनेषु विहत्यैवं तृतीयं आगमायुषः, चतुर्थमायुषो भागं त्यक्तवा संगान् परिवर्जेत'-जीवनका तीसरा हिस्सा बानप्रस्थमें बिताकर, चौथे हिस्लेको, सब ंत् 🔆 👝 🥂 😁 हो - चिन्ते : 📺 समय संन्यासी कहता था-- पुत्रे-· · : । स्टब्स्ट : : : : : : : : : : मतः सर्वभूतेभ्यः अभयमस्तु'—

मेंने सब एकणायें छोड़ हों, न मुझे पुत्रकी कामना है, न वित्तकी, न मान-प्रतिष्ठा की । इन एकणाओं में पड़कर ही तो सनुष्य मनुष्यका राजु वस्ताः है। अब मुझरी किसीको भय खानेकी जरूरत नहीं। में सबका, सब मेरे— यही भाषता मेरे जीवनका आधार बन गई है। इस प्रकार दिन-रात दिव्य के कत्यावमें आयुके बचे हुए एक-चौथाई हिस्सेको जिताकर जब जीवन सवाब्त हो जाता था तब अन्तिम संस्कार—'अन्त्येष्टि'-दिया होती थी, और तब जाकर यह आत्मा संस्कारोंकी उस जकड़नमेंसे छूटता था जिसमें टार्थ-संस्कृतिने इसे इस जन्ममें बांध रखा था।

उन लोगोंका जीवनके प्रति कितना व्यापक, गहरा और गंभीर दृष्टि-कोण था जिन्होंने मनुष्य-जीवनको कोलह संस्कारों में बांचा हुआ था। इन सोलह संस्कारोंने तेरह संस्कार उस आयुमें होते थे जिस समय संस्कारों हारा मनुष्य ढल सकता है। आज हम वो संस्कार करते हैं—विवाह-रांस्कार जीते समय, अन्त्येष्टि-संस्कार मरते समय। आर्थ-संस्कृति मनुष्य-जीवनको एक महान् अवसर समझकर चली थी, और इस अवसरका लाख उठाकर संस्कारोंकी प्रक्रियाहारा नव-मानवके निर्माणका स्वय्न लेती थी। आजके युगमें थी यह स्वय्न मानव-समाजको जतनी ही प्रेरणा और स्पूर्ति वे सकता है जितनी यह किसी समय प्राचीन भारतके भाग्य का निर्माण करनेवालोंको देता था, सिर्फ उस वृध्विके खुल जानेकी आवश्यकता है जिस दृष्टिसे ऋषि-मृनियोंने जीवनकी समस्यामें दिनोदिन जिकासके मार्गपर आगे-आगे बढ़ते हुए 'आत्य-तस्थ'को वेखकर नय-थानवके निर्माणकी महान् योजनाको जन्म विद्या था।

## [20]

# वर्ण-व्यवस्थाका आध्यात्मिक आधार

थार्थ-संस्कृतिके मूल-तत्त्वोंमें जो स्थान चार आश्रमोंको है, यही स्थान चार वर्णोंको है। वर्ण-ट्यवस्था इस संस्कृतिका प्राण थी। परानु कोन-सी वर्ण-ट्यवस्था? क्या वह वर्ण-ट्यवस्था जो ब्राह्मणको अधियसे, क्षत्रियको वैदयसे, बैदयको जूदसे पृथक् करती है, जो मनुस्य-त्रगाणमें छूत और अछूतका भेद उत्पन्न करती है, जिसके परिणाम-स्वरूप ब्राह्मण तथा बाह्मणेतरका संग्राम छिड़ा हुआ है, जो जाति-पांतिके झगड़ेकी जड़ है, जो जन्मको कर्मसे प्रधानता देती है ? इस समय देवकी जागृतिका रूप मुन्यतः वर्णोंको स्वार्थपूर्ण पुर्मेख चट्टानके टुकड़े-टुकड़े करनेकी तरफ बढ़ रहा है। आज इस जाति-पांतिको लोड़नेके लिये जागृतिका प्रत्येक प्रेमी व्याकृत हो रहा है। लोग समझ रहे हैं कि जाति-पांतिकी रचना ब्राह्मणोंके दिमाग्रकी उपज है, उन्होंने स्वार्थ-यद्या अधिकारोंपर अनुचित तौरपर एकाधिपत्य जमानेके लिये इसे रचा था, इससे उन्हें अखंड अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। वर्ण-ट्यवस्थाके नामसे हमारे देशमें जो सामाजिक अध्याचार होते रहे, सनुस्य मनुष्यका कन्न रहा, उसे देखते हुए तो यही समझमें आता है कि देशको उन्नतिक सार्यर ले जाना हो, तो इसे एकदम मुला देना होगा,

जातिके बालफोर्फ सस्तिष्कसे विटा वेना होगा, लुप्त कर देता होगा, इतिहासकी वस्तु बना वेना होगा, तभी ह्य आगे वढ़ समेंने। परन्तु गण सही अधौसें यही वर्ण-स्वपस्था है ?

आर्ध-संस्कृतिये जिल वर्ण-व्यवस्थाको जनम दिया था वह, वह वर्ण-व्यवस्था नहीं थी जो अज हलारे समाजमें चली हुई है— आज जिल बोजकी वर्ण-व्यवस्था कहा जा रहा है उसे जिलमी जल्दी गिटा दिया जाएगा उत्तनी जल्दी समाज उसितके मार्गपर चलेगा। दूसरोंको उनके जन्मसिद्ध अधिकारों से वंचित करनेकी इस अध्यवस्थाको वर्ण-व्यवस्था कहना मूल है। आज तो वर्गहीन-समाज (Classless society) का निर्माण ही हुसारा लक्ष्य है, परन्तु 'वर्ण' 'वर्ग' नहीं है। वर्ण-व्यवस्थाका प्रारंभ बड़े गहन सिद्धान्तींपर हुआ था। आज सिद्धमां बीत जानेपर वर्ण-व्यवस्थाका नाम रह गया है, अस्ती बीज कभीकी समान्त हो चुकी है। वर्ण-व्यवस्था किसी स्वार्ण कालार्थी समान्त हो चुकी है। वर्ण-व्यवस्था किसी स्वार्ण स्वार्ण समाजके उन सहान् बाध्यात्मक सिद्धान्तींका वर्गाकरण तथा नियमन था जिनके विना कोई समाज एक क्रवम भी आगे नहीं बढ़ सकता। वे सिद्धान्त क्या थे ?

यह सब-कोई जानता है कि मनुष्य इक्त नहीं रह तकता, वह व्रूसरों के साथ रहना चाहता है, वह सामाजिक प्राणी है। हमारी वैयक्तिक आवत्यकताएं अकेले रहते हुए पूर्ण नहीं हो सकतीं, इसीलिये पाररगरिक सहायताके लिये मनुष्य सयूह-रूपसे मिलकर समुदाय—संस्थान—उत्पक्ष कर लेता है। उन संस्थानोंके नागरिक अनेक होनेके कारण अपनी-अपनी भित्तके अनुसार कामको बांट लेते हैं। इस प्रकार 'श्रस-विभाग' तथा 'परस्पर-सहयोग' (Division of Labour and Mutual Cooperation) से काम चल निकलता है। ज्यों-ज्यों एक आदमी एक ही काम के लिये अपना समय देता है, त्यों-त्यों वह उसे दूसरोंकी अपेक्षा

अधिक कुश्वलता तथा आसानीते कर ठेता है। उसकी सन्तान उस काथ को जन्मते ही सीखने लगती है, अतः उसकी सन्तानके लिये वह काम और भी आसाव हो जाता है।

# वर्ण-व्यवस्था और श्रम-विभाग एक वस्तु नहीं हैं----

भतुष्यकी प्राथितक आवश्यकताएं लाला-पीना, कपड़ा और मकान होती हैं, इसलिये प्रारंभमें शम-विभागका अभिप्राय भौतिक-आवश्यकताओं को पूर्ण करनेथे लिये जरूरी श्रमके विभागते ही होता है। भौतिक-आवश्यक सामग्रीकी 'पूंजी' कहा जा सकता है, उसके बंटवारेके साधनकी 'श्रम' कहा जा सकता है, आतः समाजकी प्रारंभिक अवस्थामें एक प्रकारसे श्रम-विभाग द्वारा हो पूंजीका विभाग होता है। यदि समाजको ऐसे ही विकतित होने विधा जाय, 'श्रम-विभाग' था सिद्धान्त ही समाजका विकास करता चला जाय, समाज भी भौतिक-आवश्यकताओंतक अपनेकी सीमित रले, भौतिक आवश्यकताओंसे अपर उठकर समाजके विवासकी कोई दूसरी पिशा भी हो सकती है—साने-पीपे, कपड़ेके किवा समाजके विकासमें कोई ओंश तस्य भी हो सकते है—इसे न भाना जाय, तो समाजका संगठन 'श्रम-विभाग' और 'पूंजी-विभाग'को हो सामने रखकर होगा, अर्थकास्त्र ही हमारो अध्ययनका मुख्य विश्वय होगा, पूंजीवाब, समाजवाद, कम्यूनिकम, लेवर, स्ट्राइक, मालिक, मजदूर-ये समस्याएं हो हमारो सबसे वड़ी समस्याएं होंगी।

भौतिक-आवश्यकताओं को पूर्ण करना मनुष्य-जीवनके लिये आनदयक है, परन्तु मनुष्य-जीवन इन्होंमें समाप्त नहीं हो जाता । भौतिक-विकास एकांगी विकास है, और सिर्फ इसीषर शक्ति केन्द्रित करनेका परिणाम समाजके लिये भयंकर होता है। भौतिक विकाससे पूंजीका अपने-आप असमान-विभाग हो जाता है। श्रम-विभागको अनियमित चलने देनेका आवद्यक परिणाम पूंजीदम असमान-विभाग है। जिस समालमें पूंजीका असमान-विभाग होगा, उसमें पूंजीका समान-विभाग करनेके लिये समय-समयपर उत्पात भचते रहेंगे तथा पूंजीवितयों और श्रिमयोंके झगड़े भी उठते रहेंगे। जिन देशोंमें समाजका संगठन केवल भीतिक आवद्यकताओंको आधार बनाकर किया गया है, वे समाज-विद्रोह की अच्छी उपजाऊ भूमि हैं, वर्गोंकि श्रमसे पूंजीका जो असमान-विद्रोह की अच्छी उपजाऊ भूमि हैं, वर्गोंकि श्रमसे पूंजीका जो असमान-विभाग हो जाता है उसका निपटारा करनेके लिये गरीवोंका खून खोल उठता है। जो समाज श्रमहारा पूंजी अथवा भीतिक-आवद्यकताओंके समया विषम विभागके सिद्धान्तपर आश्रित होगा उसमें श्रम या पूंजीके विभागकी स्वाभाविक बीमारियोंका इलाज करनेके लिये प्रकृति अपने उपायोंका अवलम्बन अवस्थ करेगी, चाहे उसे खूनकी निव्यों ही क्यों न बहानी एवं !

आर्य-संस्कृतिके सथाज-झास्त्रियोंने अपने समाजका विकास अन्धी प्रकृति पर नहीं छोड़ा था। उनके समाजकी रचना केवल भौतिक आवश्यकताओं को दृष्टिमें रखकर श्रम-विभागके सिद्धान्तके अनुसार नहीं हुई थी। समाज-विषयक उनकी दृष्टि एकांगी या अध्री नहीं थी। उन्होंने समाज का विकास अन्धी प्रकृतिके हाथमें छोड़नेके स्थानपर अपने हाथोंमें ले लिया था। इसमें सन्देह नहीं कि भौतिक आवश्यकताओंको पूर्ण करना, श्रमहारा पूंजीका विभाग करना भी उनके समाज-विभाणका एक आवश्यक अंग था, परन्तु उनके लिये जीवनका अभिप्राय भौतिक आवश्यकताओंको पूर्ण करने-मात्रसे बहुत-कुछ अधिक था। वे समझते थे कि समाजको केवल पूंजीपति या श्रमी—इन वो भागोंमें विभवत कर देना समाजके आप-से-आप हो रहे, अन्ध-विकास (Unconscious deve-

lopment of society) का परिणास है, इसका अन्त श्रेणी-युद्ध तथा समाज-विष्ठव (Class-war and revolution) में होता है। वे यह भी समझते थे कि समाजके विकासको अपने हाथमें छेकर इस प्रकार चलाया जा सकता है, जिससे समाजको श्रेणी-युद्ध या विष्ठवसे बचाया जा सके। समाजके इसी विकासको आर्य-संस्कृतिमें वर्ण-व्यवस्थाका नाथ दिया गया था।

श्रम-विभागका आधार आर्थिक, वर्ण-व्यवस्थाका आधार मनोवैज्ञानिक है—

जो लोग वर्ण-व्यवस्थाको श्रम-विभागके सिद्धान्तसे तुलना करते हैं वे आर्य-संस्कृतिके भूल-तस्योंको नहीं समझते। आर्य-संस्कृतिके 'श्रम' का विचार आश्रम-व्यवस्थामें रखा था, वर्ण-व्यवस्थामें नहीं। 'श्रम'का अर्थ है, परिश्रम, नेहनत। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास—पे चार श्रम थे, वार प्रकारकी गेहनत थे जो आत्माको जीवन-पथपर आगे-आगे ले जाते थे। इनमें कर्मको नहीं छोड़ा जाता था, कर्मके लिये तो श्रम किया जाता था, तभी इन्हें, 'आ-श्रम' अर्थात् चारों तरफ़ित श्रम-ही-श्रम कहा जाता था। वर्ण-इवव तो वृद्ध्य वरणे—वरण करना, चुनना—इस धातुसे बना है। प्रत्येक मनुष्यमें स्वामाधिक तीरपर जो चार प्रकारकी प्रवृत्तियां हैं उनमें से अपने स्वमावको वेखकर वह किसी एकको चुन लेता है। वर्ण-विभाग चार पेशे या चार व्यवसाय नहीं हैं, ये चार प्रकारकी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां हैं । वर्ण-ध्यवस्थाके अनुसार, मनुष्यकी मोतिक आवश्य कताओंके पहलूको, आर्थिक पहलूको ही नहीं, सम्पूर्ण मनुष्यको वेखा गया है। वर्ण-ध्यवस्थाका सिद्धान्त, समाजके ध्येयको सम्मुख रखते हुए, उसके अभीष्ट विकासको सिद्धान्त है। खाना-पीना-कपड़ा ही सव-कुछ नहीं, मनुष्य

इससे बहुत-कुछ ऊंचा है, करीर ही सब-कुछ नहीं, वह करीरका अधिष्ठाता, उसका स्वामी है। श्रम तथा पूंजी शरीरकी रक्षाके लिये है, परन्तु फिर, शरीर तो अपने लिये नहीं, शरीर आत्माके लिये हैं। व्यक्तिरूपसे प्रत्येक मनुष्यको आत्माकी तरफ़ जाना है। वर्ण-व्यवस्था मनुष्यको सामूहिक रूपसे वारीरसे आत्माको तरफ़ ले जानेका सिद्धान्त है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, बँइय, शूद्र—चार वृत्तियां नहीं, मानवकी चार प्रवृत्तियां है, आत्माके जीवन-यात्रामें जाने की चार विज्ञाएं हैं। इनमें एक प्रवृत्ति, एक दिज्ञा, खाना-पीना-कपड़ा भी है, परन्तु यही तो सब-कुछ नहीं। हमारा सब-कुछ तो आत्माका विकास है । खाना-पीना-कपड़ा वैश्य-प्रवृत्ति है, आत्माका विकास इससे बहुत-कुछ बढ़कर है । आर्य-संस्कृतिके वृष्टि-कोणमें प्रत्येक मानवको जीवन-यात्रामें आत्म-तत्त्वका विकास करना है । जो काम प्रत्येकको करना है वही तो अन्तमें जाकर मानव-समाजको करना है, क्योंकि मानवके सामृहिक-विकासका नाम ही सामाजिक-विकास है। व्यक्ति-रूपमें मानवके विकासका लक्ष्य आत्म-तत्त्वका विकास है, तो सामूहिकरूपमें मानव-समाजके विकासका लक्ष्य इसके सिवा और क्या हो सकता है ? इस विकासकी तरफ़ जाना ही समाजमें बाह्मण-प्रवृत्तिकी जगाना है।

#### चार मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां--

इस बातको जरा और अधिक स्पष्ट समझनेकी जरूरत है। मनुष्य में चार प्रवृत्तियां हैं, इन्हीं चारके आधारपर मनुष्य-समाजमें आर्य-संस्कृति ने चार प्रवृत्तियां मानी हैं। प्रवृत्तियां चार क्यों हैं, और कैसे ? प्रवृत्तियों का चारमें विभाग संसारके मौलिक-तत्त्वोंपर किया गया है। सांख्य-शास्त्रके अनुसार सत्तामात्रके आधारमें सत्त्व, रज, तम—ये तीन मौलिक तत्त्व हैं।

इसीको 'सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः'-सत्त्व, रज्तमकी समावस्था का नाम प्रकृति, इनकी विषमावस्थाका नाम विकृति, अर्थात 'यह संसार'---ऐसा कहा है । सुब्टिकी रचनाके यही सुक्ष्म तत्त्व मनकी रचना करते हैं जिनसे मन सारिवक, राजिक तथा तामसिक कहाता है। मनोविज्ञानके ये तीन सत्त्व समाज-जास्त्रमें जाकर चार बन जाते हैं । आर्य-संस्कृतिके समाज-शास्त्रियोंने पांख्यके मनोविज्ञानके तीन तत्त्वोंके सिद्धान्तको लेकर समाज का विभाग सान्विक, सान्विक-राजसिक, राजसिक-तामिक तथा ताम-सिक--इस प्रकार चार प्रवृत्तियोंको आघार बनाते हुए-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र-इन चार वर्णोंके रूपमें कर दिया है। ये चारों पेशे नहीं, व्यवसाय नहीं, अपित मनुष्यकी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियोंके चार मुख्य विभाग है। संसारभरके पेज़े, व्यवसाय, इन विभागोंमेंसे वैज्य-विभागके अन्तर्गत समा जाते हैं । भारतीय अध्यात्म-तत्त्व (Motaphysies) से ही भारतीय मनोविज्ञान (Psychology) ने अपने सिद्धान्तोंको स्थिर किया, इसी मनोविज्ञानको आधार बनाकर आर्थ-संस्कृतिके समाज-शास्त्र (Sociology) ने मनुष्यकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को सामने रखकर समाजके बाह्मण, क्षत्रिय, बैध्य, बूद-ये चार विभाग किये। मानव-समाजकी प्रवृत्तियोंका, उसकी स्वाभाविक दिशाओंका यह वर्गीकरण है। सात्त्विक-प्रवृत्तिवाला व्यक्ति, जिसकी जीवनके प्रति आध्यात्मिक-वृष्टि है, बाह्मण है । सतीगुण तथा रजीगुणका सम्मिश्रण क्षात्र-प्रवृत्ति है, इसमें सतोगुणके साथ रजोगुणकी प्रधानता है। बाह्मण तथा क्षत्रिय-प्रवस्तिके लोग समाज-सेवाका जो कार्य करते हैं वह इस-लिये नहीं करते वयोंकि यह उनका पेशा है, आजीविकाका साधन है। वे इन कार्योंको इसलिये करते हैं क्योंकि उनके जीवनका आधार-भूत तस्य आत्म-तस्य है और वही उन्हें अपने 'मस्तिष्क' तथा 'पौरष' से समाज-

क्षेबाके कार्यमें प्रस्ति करता है । उनका 'आत्म-तत्त्व' स्वार्थसे परार्थके मार्गपर जा रहा है, विषमतासे समताके मार्गवर जा रहा है, अनेकतासे एकताके आर्ग पर जा रहा है, प्रकृतिमें भटकनेके स्थानपर अपने स्वरूपमें जा रहा है, अपने विकासके यार्गपर आगे बढ़ रहा है। उनकी सेवा निष्काम होती है, समाज उनकी भौतिक आवश्यकताओंको पूर्ण करता है । आह्मण-प्रवत्ति वालेके लिये तो यहांतक कहा गया है कि वह समाज-सेवा करता हुआ अ्खा भरने लगे, तो 'शिल' तथा 'उञ्छ'से निर्वाह कर ले, परन्तु सांगे नहीं--'शिलोङ्खमप्याददीत विन्नोऽजीवन्यतस्ततः ।' बहुत दिनोंके लिप्रे भोजन-सामग्री इकट्ठी करके भी नरखे। स्वाधीन रहता हुआ निष्काम-वृत्तिसे सधाजकी सेवा करे। गरीबोर्मेही अमीरी समझे। क्षत्रिय-प्रयूत्तियालेके लिये भी धनकी लालसा उसका क्षेत्र नहीं है। उसकी राजसिक-प्रवृत्तियां सतोगुणकी तरक ही जा रही हैं। रजोगुणके कारण उसमें कियाशीलता की प्रधानता है, परन्तु उसकी सम्पूर्ण कियाशीलताका कल सतीगुणी है। रजोगुण तथा तमोगुण भिलकर वैद्य-प्रवृत्तिको बनाते हैं, इसमें रजोगुण की अपेक्षा तमोगुण प्रधान है। जैसे ब्राह्मण तथा क्षत्रिय-प्रवृत्तिमें निक्ता-मता है, वैसे वैश्य-प्रवृत्तिमें सकामता है। तामसिक प्रवृत्तिको भूद्र-प्रवृत्ति कहा गया है।

आर्थ-संस्कृतिके जिस विचारको हमने अभी सांस्थके शब्दोंमें कहा जसे वर्तमान मनोविज्ञानकी परिभाषामें भी कहा जा सकता है। जीव दो प्रभारके होते हैं—उद्बुद्ध तथा अनुद्बुद्ध। उद्बुद्ध-जीव तीन प्रकारके होते हैं—जान-प्रधान, किया-प्रधान, इच्छा-प्रधान। जो मस्तिष्कसे समाजकी सेवा करते हैं वे निष्काध-प्रवृत्तिवाले सारिवक जीव ज्ञान-प्रधान होनेके कारण ब्राह्मण कहाते हैं; जो हाथसे समाजकी सेवा करते हैं वे निष्काम राजस-जीव किया-प्रधान होनेके कारण क्षत्रिय कहाते हैं; जो उदरसे,

खाने-पीनेके वृष्टि-फोणको मुस्यता देकर समाजकी सेवा करते हैं वे सकाम तमः प्रवान राजस-जीव इच्छाके प्रवार होनेके कारण वैश्य कहाते हैं। यह तो उद्बुद्ध जीवोंकी बात हुई, परन्तु जो अनुद्बुद्ध अवस्थाके जीव होते हैं वे सकामता, जड़ता तथा तमोगुणके प्रधान होनेके कारण जूड़ कहाते हैं। सनुष्प्रमें बान ( Knowing ), किया ( Willing ) तथा इच्छा ( Pocling ) की प्रधानताके कारण उसका ज्ञान-प्रधान, किया-प्रधान तथा इच्छा-प्रधान—यह सत्त्वरजस्तमसात्मक-विभाग करके वर्ण-व्यवस्थाकी आधार-जिला रखी गई है। इसकी रचनामें अध्यात्म-शास्त्र तथा मनोविज्ञान-शास्त्रके सिद्धान्त काम कर रहे हैं। समाजका यह विभाग, यह वर्गीकरण, जानते हुए, समझते हुए, समाजको मानो अपने हाथमें छेकर किया गया है, समाजको यूं ही विकसित होनेके लिये अपने भाग्यपर नहीं छोड़ा गया। सनुव्यकी व्यक्तिकपसे जो स्वाभाविक, आधार-भूत चार प्रवृक्तियां हैं, उन्हें सामाजिक-रूपमें समझने, और समाजके विकासमें नियुक्त करनेके प्रयासका नाम वर्ण-व्यवस्था है।

### श्रम-विभाग वेश्य-प्रवृतिका अंग है---

ष्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रको चार पेशे समझना भूछ है। क्या प्राचीन आयोंमें चार ही पेशे थे, उनके चार ही व्यवसाय थे? पेशे तो अनन्त हो सकते हैं। जैसा अभी कहा गया, ये चार विभाग पेशोंके, वृलियोंके नहीं, प्रवृत्तियोंके हैं। इन चार प्रवृत्तियोंके एक प्रवृत्ति वह है जिसे वैश्य-प्रवृत्ति कहा जाता है। मनुष्यकी वैश्य-प्रवृत्ति ही श्रम-विभाग (Division of labour) के रूपमें प्रकट होती है। इस प्रवृत्तिका व्यक्ति सव-कृष्ण व्यापारिक वृष्टिसे देखता है, और जीवनके आर्थिक अस्तिको हल करनेमें ही लगा रहता है। वैश्यक जीवनको ही पेशे या व्यवसायका

जीवन कहा जा सकता है, ब्राह्मण तथा क्षत्रियको नहीं, इसलिये वेध्य-प्रवृत्ति तथा श्रम-विभागका सिद्धान्त एक ही वस्तु है। परन्तु, क्योंकि वैश्यप्रवृत्ति वर्ण-व्यवस्थाका चौथाई हिस्सा है, वैश्य-प्रवृत्तिके अलावा आर्य-संस्कृतिमें सामाजिक-विकासकी तीन और प्रवृत्तियां मानी गई हैं, इसलिये श्रम-विभागका सिद्धान्त वर्ण-व्यवस्थाके केवल चौथाई हिस्से को छुता है। वर्ण-ज्यवस्था ही श्रम-विभाग नहीं है। वर्ण अर्थात् प्रवृत्तियां चार है, श्रम अर्थात वृत्तियां अनन्त हैं। आर्य-संस्कृतिमें अनन्त श्रमोंका नाम वेश्य-प्रवृत्ति है। बाह्मण-प्रवृत्ति और क्षत्रिय-प्रवृत्तिकी तरफ़ अभी तो मनुष्य-समाजने कदम भी नहीं रखा । आर्य-संस्कृतिमें केवल चार पेशे नहीं थे, आजगलकी तरह हजारों पेशे थे, परन्तु उन सवको एक वैश्य-प्रवृत्तिके नामसे पुकारा जाता था। 'वर्ण'का अर्थ पेशा या व्यवसाय नहीं है, --इसका अर्थ है वृद्य -वरणे—वरण करना, चुनना। चुननेका अभिप्राय पेशेके चुननेसे नहीं, पेशा **तो जीवन**की भौतिक-आवश्यकताओंको सामने रखकर चुना जाता है, चुननेका अभिप्राय प्रवृत्ति अथवा स्वभावके अनुकूल अपने जीवन-पथको चुननेसे है, वह पथ जो आत्म-तत्त्वके विकासके लिये अधिक उपयुक्त है । वर्णका अर्थ 'वृत्ति' नहीं, 'प्रवृत्ति' था । ये प्रवृत्तियां चार समझी जाती थीं, जिनमेंसे आर्थिक-प्रवृत्ति एक थी। वेद पढ़ने अथवा सेनामें भर्ती होनेका उद्देश्य भी यदि रुपया कमाना होगा, तो वह बैश्य-प्रवृत्तिमें ही गिना जायगा बाह्यण तथा क्षत्रिय-प्रवृत्तिमें नहीं । जो लोग पैसा कमानेके लिये पढ़ाते-लिखाते हैं, पैसेके लिये सेनामें भर्ती होकर दूसरे मुल्कोंमें जाकर बेगुनाहों को गोलीका शिकार करते हैं, भले ही वे अपनी जान खतरेमें डालते हों, वे न बाह्य म हैं, न क्षत्रिय । आर्य-संस्कृतिकी परिभाषामें पैसा कमानेके लिये कुछ भी करनेवाला वैश्य है। प्रवृत्ति ही मुख्य वस्तु है, क्योंकि यही आन्तरिक है, वास्तविक है, यही आत्मासे फूटती है, वृत्ति तो चारमेंसे एक प्रवृत्ति

का बाह्य रूप है। संगाजका विकास जड़ सिद्धांतोंपर चलता हुआ श्रम-विभागके आर्थिक-नियम (Economic principle) को पैदा कर देता है। श्रम-विभागसे पुंजीका असमान-विभाग हो जाता है। पुंजीके असमान-विभागसे बना-बनाया समाज टूट जाता है, श्रेणी-युद्ध, क्रांति तथा विष्लवकी आंधीसे टुकड़े-डुकड़े हो जाता है। वही सामाजिक-विकास मनोवैग्रानिक सिद्धांतोंपर चलता हुआ वर्ण-व्यवस्थाके गहरे तथा विस्तृत नियमोंपर समाजको रचना करता है, इसका परिणाम बांति, सहयोग तथा पारस्परिक प्रेम होता है। क्यों होता है ? क्योंकि वर्ण-व्यवस्थाके अनसार जीवनका आर्थिक पहलू एक बहुत छोटा पहलू है । सारे लड़ाई-झगड़े, सब संग्राम, सब फांतियां, सब विष्लव आर्थिक-विषमताको दूर करनेके लिये ही होता है। आर्य-संस्कृतिने वर्ण-व्यवस्थाकी रचना करते हुए मनुष्यके सामने एक अंचा लक्ष्य रख विया था, वैदय-प्रवृत्तिको आर्थिक-समस्यामें उलसता छोडकर यह घोषित किया था कि तमीगणसे रजीगण ऊंचा है, रजीगण रो सतोगुण ऊंचा है, सास्विक-भावको जागृत करना आत्म-तस्वको जानना है, पहचानना है, और यही मनुष्यकी जीवन-यात्राका अन्तिम लक्ष्य है। अस-विभाग आर्थिक समस्याको मनुष्यकी मुख्य समस्या मानता है, वैश्य-प्रवृत्तिको ही सब-कुछ मानता है, वर्ण-व्यवस्था ऐसा नहीं मानती, यह श्रम-विभाग तथा वर्ण-व्यवस्थाके सिद्धांतीमें मुलगत भेद है। यदि समाजके विकासको अगने हाथमें न लेकर स्वयं होने दिया जाय, तो थोड़े ही कालके अनन्तर 'श्रम-विभाग'का सिद्धांत अपने-आप कार्य करता विखाई देगा: 'वर्ण-व्यस्था' तो उस सिद्धांतको अपने हाथमें लेकर, उगाहे अहें ह्यों हो निवास्ति कर, उनकी तरफ़ समाजको ले जानेका नाम है । अपने-आप इत्तानिये क्योंकि अर्थ-पुंजी-खाना-पीना-कपञ्चा-इनपर रुक जाना, इनसे आगे न बढ़ना, यह मन्ष्यका कुछ स्वभाव-सा है। आगे तो

तब बढ़े जब भौतिक आवश्यकताओं जी पूर्तिको साध्य समझे, साध्य नहीं। वर्ण-व्यवस्थामें तो 'आतम-तस्व'का विकास प्रधान है, भौतिक भोग-सामग्री उस विकासका एक साधक-अंग है, वही सब-कुछ नहीं। वर्ण-व्यवस्थामें श्रव-विभाग आ जाता है, श्रव-विभागमें वर्ण-व्यवस्था नहीं शाती। वर्ण-व्यवस्था बड़ी यस्तु है, श्रव-विभाग छोटी। श्रव-विभागका आधार मनुष्यको शारीरिक, अर्थात् आधिक आवश्यकताएं हैं; वर्ण-व्यवस्थाका आधार शारीरिक, भानसिक तथा आतिमक आवश्यकताएं हैं। श्रव-विभागकी दृष्टि पेशों तथा व्यवसायोंपर पड़ती है; वर्ण-व्यवस्थाकी दृष्टि उन सिद्धांतों पर जिनसे पेशे तथा मानवके विकासकी विशा निश्चित की जाती है। श्रव-विभागकी दृष्टि भौतिक तथा वर्ण-व्यवस्थाकी दृष्टि आध्यात्मिक है।

हमने अवतक यह कहा कि वर्ण-विभाग पेशोंका नाम न होकर प्रवृत्तियोंका विभाग है। अच्छी आमदनी न होने या अन्य किसी कारणसे मनुष्य पेशा बदल सकता है, परन्तु प्रवृत्ति नहीं बदलती। पेशा तो बदलने वाली वस्तु है, वर्ण, अर्थात् प्रवृत्ति सत्य-वस्तु है। तभी कहा है—'शाचार्य-स्त्यस्य यां जाति यथावद् विधिवारगः उत्पादयति साविच्या सा सत्या साजरामरा'—आवार्य अपने शिष्यके मानसिक-विकासको वर्षोतक देखकर, उसकी प्रवृत्तिको देखकर जो जाति, जो वर्ण निश्चित कर देता है, वह सत्य है, अजर है, अमर है, वयोंकि वर्ण-विभाग तो प्रवृत्तिका विभाग है, वर्णीकरण हँ, बन्यनसे लगातार वर्षोतक समीपसे देखकर यह बता देना है कि अमुक व्यक्तिके जीवतका दिशा इस तरफ जा सकती है, दूसरा तरफ नहीं। जैसे आजकलके मनोवैज्ञानिक 'बृद्धि-परीक्षा' (Intelligence test) करत ह, व कहते हैं, 'विद्या' बढ़ सकती है, 'बुद्धि' नहीं, बुद्धि अर्थात् विषयके प्रहृण करनेकी योग्यता मनुष्यमें वही रहती है, वैसे प्रावीन-कालके आवार्य प्रत्येक बालककी बुद्धि-परीक्षा करनेके वाद

जिसकी प्रवृत्तिका निर्यारण कर देते थे, उस प्रवृत्तिको वे नर्ण कहते थे, और अगर वे कहते थे कि वह वर्ण बदलता नहीं, तो वे वही बात कहते थे जो आजकलके वड़े-बड़े शिक्षा-शास्त्री, बड़े-बड़े शिक्षा-मनोविज्ञानके पंडित कहते हैं। आजकल वर्ण-स्वयस्थाके इस अर्थको कोई नहीं लेता, रालतीसे 'वर्ण'का अर्थ पेशा लिया जाता है।

श्रम-विभागके लिये 'वर्ण-व्यवस्था' शब्दका प्रयोग---

हां, तो वधा वर्ण-व्यवस्थाका पेशोंके साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं ? क्या यह प्रवृत्तियों के विभागके सिवा कुछ नहीं ? ऐसी बात भी नहीं है। वेशोंका विभाग हो श्रम-विभागका दुसरा नाम है। वर्ण-व्यवस्थामें बैश्य-वर्ण श्रम-धिभागका प्रतिनिधि था । जैस श्रम-विभागमें मनुष्य अर्थके जपार्जनके लिये कई प्रम, कई व्यवसाय करता है, वैसे अर्थ-उपार्जनके लिये जो-जो भी व्यवसाय किये जाते थे वे वैडय-वर्णमें गिने जाते थे। वर्ण-व्यवस्था दाबदका दोनों अर्थोमें प्रयोग होता था । मुख्यतः प्रवृत्तियोके विभागको वर्ण-व्यवस्था कहा जाता था, परन्तु वैश्य-वर्णमें जो व्यवसायोंका विभाग था उसे भी तर्ण कह दिया जाता था । जब वर्ण शब्दका प्रवृत्तियोंके विभागके अर्थ में प्रयोग होता था तब वर्ण सत्य था, अजर था, अमर था। जब वर्ण शब्दका पेको और व्यवसाय-अर्थमं प्रयोग होता था, जैसा यह सदियोंसे होता रहा, सब वर्ण बदल सकता था, जब चाह जो जिस वर्णमें जा सकता था। उसी अर्थमें कहा जाता था-- 'शूबो बाह्मणतामेति बाह्मणश्चैति शुद्रताम् । क्षत्रि-याक्जालमेर्व लु विद्याहैक्यालयैव च'—शृत बाह्मण हो सकता है, बाह्मण शूत्र हो सकता है। क्योंकि आर्थ-साहित्यमें व्यवसाय और स्वभाव, वृत्ति और प्रवृत्ति—दोनोंके लिये 'वर्ण' जञ्दका प्रयोग हुआ है, इसलिये वर्ण बदल सकता है, नहीं बदल सकता--ये दोनों भाव उसमें पाये जाते हैं, परन्तु जब महा जाता है वर्ण नहीं बवल सकता तब प्रवृत्तिसे अभिप्राय होता है, पेशेसे नहीं जब कहा जाता है, वर्ण बबल सकता है तब वृत्तिसे, पश्चेसे अभिष्राय होता है, प्रवृत्तिसे नहीं। अस्लमें वर्ण बबलता भी है, नहीं भी बबलता, क्योंकि एक पेशेको छोड़कर दूसरे पेशेको लेनेसे कोई किसीको रोक नहीं सकता, उपा भरके लिये किसीके लिये एक ही पेशा लिखा नहीं जा सकता, परन्तु इसके साथ-साथ भिन्न-भिन्न वृत्तियोंके यनकोंके अलग-अलग होते हुए प्रवृत्ति-कृपी एक सूत्र उन्हें बांधे रखता है, इसमें भी सन्देह नहीं।

#### आज सब वैश्य वन रहे हैं---

आज इसरी प्रवृत्तियों का तो कोई नाम ही नहीं लेता, एक ही प्रवृत्तिने मानयको घेर रखा है, सब वैश्य बने जा रहे हैं, पैसा-पंजी कमानेके पीछे पड़े हुए हैं, बाह्मण-क्षत्रिय जो प्रवृत्तियां थीं वे भी वृत्तियां, पेज्ञा, पैसा कमाने का साधन बन गई हैं, ब्राह्मणत्व-क्षत्रियत्व बिल्कुल उठ गया है, निष्कामता कहीं रही नहीं, समाजके अंचे अध्यात्मवावी आदर्शोकी कोई चर्चा नहीं करता-इसका क्या कारण है ? इसका कारण यह है कि हमने समाजका विकास अन्धी, जड़-ज्ञाक्तयोंके हाथमें दे रखा है, उसे चेतन ज्ञाक्तके हाथ में नहीं दिया। जड़-विकासका परिणाम है कि आज हम भौतिक पदार्थोंको, संसारके भोग-ऐक्वर्यको सब-कुछ समझे बैठे हैं, इनके लिये जीते, इनके लिये मरते हैं। पैसेसे भौतिक-पदार्थ जुटते हैं इसलिये पैसा सब-कुछ बन गया है। परन्तु अगर हमें जड़की तरफ़ नहीं चेतनकी तरफ़ जाना है, तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जो-कुछ हो रहा है, वह ठीक है या गलत? क्या इसे ऐसे ही चलने दिया जाय ? आर्य-संस्कृति इस बातको नहीं मानती कि खाना-पीना ही सब-कुछ है, रोटीकी समस्या ही मनष्यकी आदि और अन्तकी समस्या है। परन्तु न माननेमात्रसे तो काम नहीं चलता। पैसेसे मनुष्यका मोह कँसे छूटे, इससे उसका मुंह कैसे मुड़े ? जबतक पैसेसे मनुष्यका मोह न तोड़ा जायगा तबतक यह कम्बस्त आगे नहीं चलेगा। आर्य-संस्कृतिने इसका उपाय वर्ण-व्यवस्थाद्वारा किया था।

### पेनेकी ऋष-शक्ति वढ़ गई है---

वह कैसे ? लोग पैसेके पीछे क्यों भागते हैं ? पैसेके पीछे वे इसलिये भागते हैं क्योंकि पैसेकी खरीदनेकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। कोई समय था जब संसारमें पैसेको कोई जानता तक न था। किसान खेती करता था, जलाहा कपड़ा बनता था, तीसरा आदमी तीसरा काम करता था। जिसके पास जो-कृछ था दूसरोंको दे देता था, जो उसके पास नहीं था, वह बदलेमें दूसरोंसे ले लेता था। इस प्रकार वस्तुओंसे वस्तुओंका आदान-प्रवान, विनिमय होता था। परन्तु मनुष्य विनिमय का कोई सुविधाजनक, छोटा, संक्षिप्त माध्यम चाहता था। सी मन अनाज या रुईकी संभाल रखना कोई आसान काम न था, उसे देरतक रखा भी नहीं जा सकता था, उसमें कीड़ा लग सकता था, आग-पानीसे वह नष्ट हो सकती थी, उसे एक जगहसे दूसरी जगहपर आसानीसे ले जाया नहीं जा सकता था। विनिमयके इस माध्यमकी तलाश करते-करते पैसेकी उत्पत्ति हुई । पैसेको जब चाहे जिस चीक्रमें बदला जा सकने लगा। मनुष्यको बहुत सुविधा हो गई। मनुष्य पैसेको संभालकर रख लेता। जब चाहता जिस चीजको पैसेमें घटल लेता, और जब चाहता उसका अनाज, भपड़ा, लकड़ी, मकान-जो चाहता खरीव लेता। पैसेमें इतनी ही इाक्ति रहती तो संसारमें कोई अनर्थ न होता, परन्तु धीरे-धीरे पैसेकी शक्ति बढ़ने लगी । यह शक्ति इतनी बढ़ गई कि पैसेसे मनुष्य खाने-पीने-पहननेके पदार्थ ही नहीं, सब-फुछ खरीद सकने लगा। पैसेसे मनुष्य मनुष्यको खरीदने लगा। जब ब्राह्मणने यह देखा कि पैसेमें इतनी शक्ति है, उसे किसी भी चीजमें बदला जा राकता है, उसमें संसारकी सब प्रक्तियां प्रमेटकर रख दी गई हैं, जब चाहें उसकेंसे जिस किसी प्रक्तिको उद्बुद्ध किया जा सकता है, तो उसने पैसेके लिये अपने मस्तिकको बेचना बाइ कर दिया। ग्राह्मण क्यापारीके हाथ कि गया, सबसे ऊं ी ोली देनेवाले के हाथ उसने अपने दिसागको नीलाम कर दिया। भान्न-शिक भी बनियोंके हाथोंमें खेलने लगी, क्योंकि हर बातमें पैसेकी जो प्रधानता मिल गई। पैसेवाला आजके युगका राजा है—पह इसिलये क्योंकि पैसेकी क्याशित—सरीदनेकी ताकत बहुत बढ़ गई है। आर्य-संस्कृतिके समाजका शास्त्रियोंने इस खराबीको यहीं पकड़ लिया था। उन्होंने अपने समाजका विकास आधिक-आधारोंपर नहीं होने दिया, पैसेकी क्रय-शक्तिको नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने यह कैसे किया—इसे समझनेकी आवश्यकता है।

पैसेकी कय-शिवत बढ़ गई—इसका क्या अर्थ है ? पैसा अगर रोटी-कपड़ा-मकान खरीद सके, तो इसमें किसे आपित हो सकती है ? अगर मैसेवाला रोटी खरीदेगा तो कितनी खरीद लेगा, खायेगा तो कितनी खा लेगा। अगर मकान भी खरीदेगा तो कितने खरीद लेगा, खरीदता ही चला जायगा तो वे उसके किस काम आयेंगे ? पैसेसे कोई मोट रीद ले, हवाई जहाज खरीद ले, परन्तु फिर वही प्रक्त उठ खड़ा होता है, कितने और कहांतक ? पैसेको जमा करते-करते एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब जमा करनेवालेके लिये पैसा निरर्थक हो जाता है। करोड़ों रुपया जिसका बैंकमें जमा ह वह उसका क्या उपयोग कर सकता है ? चार रोटीसे ज्यादा वह खा नहीं सकता, एक कमरेसे ज्यादामें वह सो नहीं सकता, दो-वार गजसे ज्यादा कपड़ा वह पहन नहीं सकता। जो आदमी सात फुट पानी हो तो भी उतना। डबनेके लिये तो सात फुट ही चाहिये, बाकी का बकार है। भौतिक-आवश्यकताओं की पूर्तिके लिये भी एक खास सीमातक क्षये-पैसेकी जाव्यत ह, उससे आगे जितनी आर्थिक-सम्पत्ति है वह सब बकार ह। परन्तु किर भी लोग पैसे जोड़नसे थकते नहीं। यह इसलिये प्योंकि पहले तो पसेसे भौतिक सुख-भोग मिलत हैं, बाकी बचे हुए, वैकर्षे जमा किय हुए, जिसे हम निरथक कह रहे हैं, उस पैसे से हुकूमत और इज्जत मिलती हैं। पैसेवालेकी हुकूमत हैं, पैसेवालेकी इज्जत हैं। पैसा खाने-पीनेकी चीकोंको ही नहीं, हुकूमत और इज्जतको भी खरीद सकता है। यह है पैसेकी बढ़ी हुई ताकत, बढ़ी हुई ऋथ-अक्ति। जब इसकी कथ-शिवत इतनी बढ़ी हुई है तब हरेकका पैसा जमा करनेके लिये लवक पड़ना स्वाभाविक है।

#### वर्ग-व्यवस्थाहारा पैरोकी कय-शबिर घटा दी गई थी---

वर्ण-व्यवस्थाहारा आर्य-संस्कृतिने यह प्रयत्न किया था कि वैसेनाला खाने-धीने, भीतिक ऐंडवर्य-उपभोगनी तो खरीद सके, परन्तु हुक्सत और इज्जलको न खरीद सके। आर्य-संस्कृतिका कहना था कि चारों प्रवृत्तियों के छोगोंके लिय आवश्यक है कि वे अपनी-अपनी प्रवृत्तिके अनुसार समाजकी सेवा करें—प्राह्मण जानते, क्षत्रिय कियासे, वैश्य इच्छासे, जूड शारीरिक सेवासे। यह उनका 'कर्त्तव्य' है। जब किसीका कोई 'कर्त्तव्य' निश्चित किया जाता है तो उसके साथ उसे कोई 'अधिकार' भी दिया जाता है। यह अधिकार उसे कर्त्तव्यक्षे पारितोषिकके रूपमें दिया जाता था। संसारमें अधिकार चार प्रकारके हैं—इज्जत, हुक्मत, बौलत, खेल-कूद। आध-संस्कृतिमें इन चारोंका विभाग कर दिया गया था। बाह्मणको इज्जत देते हुए साथ ही कह दिया जाता था—'सम्मानाव् बाह्मणो नित्यमुद्धिनेत्

विषादिव'—सम्मानसे ब्राह्मण ऐसे डरता रहे जैसे विषसे । क्षत्रियको हुकूमत दी गई थी, परन्तु हुकुमतसे भी दिमाग न बिगड़ जाय, इसलिये दण्ड देने की ज्ञाबितको देते हुए उसे साथ ही कह दिया जाता था--'दण्डो हि सुमहत्तेजो दुर्धरक्वाकृतात्मभिः । धर्माद्विचलिते हन्ति नुपमेव स-बान्धवम्'--सचाईसे डिगनेवाले क्षत्रियको दण्ड-काक्ति ही उसके बन्ध-बान्धयोंके साथ नष्ट कर डालती है। वैश्यको दोलत मिलती थी। वह दोलतसे खाने, पीने, पहनने, रहनेके साधनोंके सिवा और जुछ नहीं खरीद सकता था। साथ ही, जैसे भोजनके पेटमें ही पड़े रहनेसे बीमारी हो जाती है, सम्पूर्ण सम्पत्ति के बैश्यके पास जमा हो जानेसे समाजका शरीर रुग्ण न हो जाय, इसलिये वैध्यको दौलत-सम्पत्ति देते हुए कहा जाता था---'दद्याच्च सर्वभुताना-मन्नमेव प्रयत्नतः'--वैश्य लेता जाय परन्तु साथ ही देता जाय । शुद्र, क्योंकि समाजको अपनी किसी मार्नासक-राक्तिद्वारा सेवा नहीं कर सकता, इसलिये उसे अपने कर्त्तव्योंके पुरस्कारमें छुट्टी, खेल-कूब, तमाशा-ये चीजें मिलतो थीं, परन्तु शद्र अपनो निचली स्थितिमें ही पड़ा न रहे, अपने आत्म-तत्त्वका विकास करे, इसलिये उसे कहा जाता था—'शूर्वण सम-स्तावत् यावद्वेदे न जायते'--'शृहो बाह्मणतामेति बाह्मणवचेति शृहताम्'--शूद्र भी बाह्मण बन सकता है, जबतक वह उन्नत नहीं होता तभीतक वह शुद्र है, उसके उन्नतिके मार्गपर चलनेमें कोई समाज उसके सामने बाधा बनकर नहीं खड़ा हो सकता। इस प्रकारकी व्यवस्थामें जहां अधिकार है, वहां कर्त्तव्य भी है, जहां स्वतंत्रता है, वहां बन्धन भी है। इस समय सब लोग सब प्रकारके अधिकार चाहते हैं। ब्राह्मण चाहते हैं उन्हें इज्जत, हुक्मत, दौलत, खेल-कृद---सब-कुछ मिले; क्षत्रियोंकी भी यही अभिलाषा है; वैश्य भी इसीके शिकार हैं। वर्तमान सामाजिक संगठनमें तो बैदयों का ही पलड़ा भारी हो रहा है। उन्होंको दौलतके साथ-साथ इज्जत और

हक् मत मिल रही है, वही खेल-कूदमें समय बिताते हैं, मजदूर बेचारे तो कामके मारे मरे जाते हैं। इसीका परिणाम है कि शुद्ध ब्राह्मणत्व तथा शद्ध क्षत्रियत्वसे संसारकी जो उच्च अवस्था चित्रित की जा सकती है, वह कहीं देखनेको भी नहीं मिलती। वैश्यत्वके बोझसे मानव-समाजकी आत्मा कराह रही है। रुपये-पैसेसे सब-कुछ खरीदा जा सकता है, इसलिये सब पैसा कमानेमें जुटे हैं। वर्ण-व्यवस्थामें पैसेकी ऋय-कावितको कम करने के लिये इज्जात, हकमत, दौलतको अलग-अलग बांट दिया था, वैदयको सामाजिक-व्यवस्थामें, ब्राह्मण तथा क्षत्रियसे नीचेके स्थानपर रख दिया था। भारतीय समाज-जास्त्री जानते थे कि समाजका विकास स्वार्थ-बृद्धि तथा परार्थ-बृद्धि दोनोंके समन्वयसे हो सकता है। समाजको न स्वार्थ-मय बनाया जा सकता है, न परार्थ-मय । वे जानते थे कि स्वार्थ परार्थके लिये चलेगा तभी समाजका आध्यात्मिक विकास होगा। इसलिये उन्होंने आर्थिक द व्टि-कोणको अवहेलना तो नहीं की थी, परन्त परार्थको मस्य बनाकर स्वार्यको परार्थके साधकके तौरसे गौण स्थान दे दिया था। निष्काम-प्रवृत्ति परार्थ प्रवृत्ति है : सकाम-भाव स्वार्थ-प्रवृत्ति है । बाह्मण तथा क्षत्रिय निष्काम तथा परार्थ-भावसे समाजकी सेवा करते हैं, और वैदय तथा शुद्र सकाम तथा स्वार्थ-भावसे । आर्य-संस्कृतिका ध्येय सकामता नहीं निष्कामता था, स्वार्थ नहीं परार्थ था। इसी लक्ष्य की तरफ़ चलते हुए आर्य-संस्कृतिने सकामता को निष्कामताका, स्वार्थको परार्थका सेवक बना दिया था, बैध्य-प्रवृत्तिको निचला दर्जा देकर बाह्मण-प्रवृत्ति से अपर उभरने नहीं दिया था। यह भाव वर्ण-व्यवस्थाका आधार-भूत तत्त्व था और इसीके द्वारा आर्य-संस्कृतिने पैसेकी कथ-शक्तिको कम कर विया था।

वर्ण-विभागका लक्ष्य प्रवृत्तियों, आकांक्षाओंका बंदवारा है।

भान-प्रधान व्यक्तिको ज्ञानका जीवन वितानेकी सोचनी चाहिये, और इसी आकांक्षाको रखते हुए उसे उचित पुरस्कार मिलना चाहिये। इसी प्रकार त्रिया तथा इच्छा-प्रधान व्यक्तियोंको करना चाहिये। ब्राह्मण भान-प्रधान (Man of Knowledge) है, अतः ज्ञान के कारण उसे इज्जत मिलेगी, हकुमत और दोलत नहीं। क्षत्रिय किया-प्रधान ( Man of action ) है, अतः कियाशीलता के कारण उसे हक्सत मिलेगी, दोलत और इञ्चल नहीं। वैश्य इञ्छा-प्रधान (Man of desire) हैं, अतः इच्छाशीलता के कारण उसे दोलत मिलेगी, इज्जत और हक्मत नहीं । संसारके सारे अनर्थ इसलिये होते हैं क्योंकि इज्जल, हकुमत और बोलत एक ही जगह जमा हो जाते हैं--इन्हें एक जगह जुटने न दिया जाय, अलग-अलग रखा जाय, तो समाजमें अव्यवस्था हो ही नहीं सकती, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यको अपनी प्रवृत्तिके अनुसार समाज-सेवा के रूपमें कर्तव्यको निभानेका जो अधिकार दिया जायगा, ब्राह्मणको इज्जात, क्षत्रियको हुकुमत, वैश्यको बौलत--उसका दुरुपयोग हो ही नहीं सकता। इस समय जो सबके बैक्य बननेकी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है उसका कारण भी यही है कि वैश्यके पास प्रतिष्ठा, शक्ति तथा धन तीनों आकर इकट्ठे हो गये हैं। अगर इन तीनोंको अलग-अलग कर दिया जाय, अगर वैश्यको प्रतिष्ठा तथा शक्ति न देकर केवल धन दिया जाय, प्रतिष्ठा तथा शक्तिको धनसे खरीदी जा सकनेवाली जीजें न बनने दिया जाय, तो सब लोग वैश्य बननेका प्रयत्न भी न करें, और इससे जीवन-संग्रामकी विषमता भी कम हो जाय । इस समय तो सम्पूर्ण मानव-समाज वैश्य बना जा रहा है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि सबको धनकी इतनी आवस्यकता है । प्रवृत्ति न होते हुए भी वैस्य-वृत्तिके लिये यह घुड़वौड़ इसलिये हो रही है क्योंकि आज दौलतसे ही इज्जत

और हुन्त्यत गिलती है। मनुष्य, स्वभावरो, बौलत इतनी नहीं चाहता जितनी एण्यत और हुन्त्यत चाहता है। बौलतको तो यह इसलिये चाहता है एयोंकि जान इसीसे इज्जत और हुन्त्यत मिल रही है। यदि समाजका डांचा ववल दिया जाय, धनको बढ़ती हुई कय-शिक्तो डीला कर दिया जाय, तो रुपये-पैसेकी यह दोड़ आधीसे कथ रह जाय। वर्ण-व्यवस्थाका यही पहलू संसारकी रक्षा कर सकता है, नहीं तो संसार धन-संग्रह करता-करता ही मट्टीका डेर हो जायगा। इस समय कितने होनहार युवक केवल इज्जत और हुन्त्यत पानेके लिये स्पया वटोरनेमें पसीना बहा रहे हैं। उनमें जानकी प्रधानता है, कुल्में कियाकी प्रधानता है, परन्तु उन शक्तियोंसे वे समाजको कोई लाभ नहीं पहुंचा रहे। वर्ण-व्यवस्था की मूल्यत विचार-धाराको समझनेते संसारकी न जाने कितनी अमूल्य शक्तिको नष्ट होनेसे बचाया जा सकता है, उसका समाज के विकासभें उपयोग किया जा सकता है।

जाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र—ये चार 'कर्त्तव्य' है; इज्जत, हुकूमत, वीलत, खेल-फूद —ये चार 'अविकार' हैं। कर्त्तव्यों तथा अधिकारोंको प्रवृत्तिके अनुसार चार हिस्सोंमें बांटकर उन्हें नियमित कर देनेका नाम वर्ण-व्यवस्था है, ऐसा न होनेका नाम वर्ण-संकरता है। जब जान-प्रधान सात्त्विक जीव ज्ञानसे समाजकी सेवा कर केवल प्रतिष्ठा या इज्जत चाहता है— हुकूमत और दौलतकी तरफ नजर नहीं उठाला—तब वर्ण-व्यवस्था होती है। जब वह इज्जत, हुकूमत और दौलत तीनोंको पाना चाहता है तब वर्ण-संकरता। यही नियम क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र पर लागू है। प्रवृत्तियोंका विभाग हो जानेपर उसे कियात्मक रूप देना राज्यका काम है। राज्यको यह देखना चाहिये कि बाह्मण तथा क्षत्रिय प्रवृत्तियोंके व्यक्ति, जो समाजकी सेवामें निष्काम तथा परार्थ-वृत्तिसे

दिन-रात लगे हैं, भूखे तो नहीं मरते, उनकी भौतिक आवक्सकताएं तो पूर्ण होती हैं, उन्हें उचित प्रतिष्ठा तथा सम्मान मिलता है। इस प्रकार व्यक्तिरूपरो जब सब लोग अपनी प्रवृत्तियोंको नियमित रखेंगे, समहिट-रूपसे राज्य उनके नियमनमें सहायक होगा, तब वर्ण-व्यवस्थाका सिद्धान्त क्रियात्मक रूप धारण करेगा। जो व्यक्ति जिस कार्यक योग्य हो, जिस कार्यको कर सकनेकी ओर उसकी प्रवृत्ति हो, उसके लिये वैसी वृत्ति देना, वैसा आजीविकाका साधन उत्पन्न कर देना राज्यका कर्लव्य है, और राज्यसे वैसी वृत्तिकी आज्ञा रखना प्रत्येक व्यक्तिका अधिकार है। प्रवृत्तियों तथा वृत्तियोंमें समला रखलेकी जिम्मेदारी राज्यपर है। ब्राह्मणकी आंख हुकूमल और वौलतपर न हो, ऐसे काम पर ही हो जिससे उसे मान-प्रतिष्ठा-इज्जल मिल सकती है : क्षत्रियकी आंख दौलत और इज्जातपर न हो, ऐसे ही कामपर हो जिससे उसके हाथमें शिवत दी जा राके, वैज्यकी आंख इज्जात और हक्यतपर न हो, ऐसे ही फामपर हो जिससे वह धनका संचय कर सके—हर व्यक्तिको आकांका, उसके दिलकी चाह इन तीनोंमेंसे एक वस्तु पानेकी हो, यह व्यवस्था रखना राज्यका काम है। डा० भगवानदासके बाब्दोंमें जैसे राज्य यह व्यवस्था करता है कि एक पूरुष एक स्त्रीके साथ विवाह करे, अनेक स्प्रियोके साथ नहीं, बैसे राज्यको इस बात की देख-भाल भी करनी चाहिये कि हर आदमी हर आकांक्षाको लेकर न बैठ जाय। ब्राह्मण-प्रवृत्तियोंका व्यक्ति बाजारमें तराजू लेकर बैठा हो, और वैदय-प्रवृत्तियोंका व्यक्ति धर्मका टेकेबार बना हुआ हो-ये वर्ण-संकरताकी निज्ञानियां हैं, और यही अवस्था आंज समाजमें अधिकतासे दील पड़ती है। इन घटनाओंसे वर्ण-व्यवस्थाकी अफियात्मकता सिद्ध नहीं होती । इनसे यही सिद्ध होता है कि समाजकी व्यवस्था टूट जानेसे वर्ण-संकरताकी अवस्था आ जाती है। वर्ण-संकरताकी अवस्था, वह अवस्था जिसमें समाजका विकास मनुष्यकी स्वाभाविक अवृत्तियोंके ऊपर नहीं हो रहा होता, किसी भी राज्यकी सबसे कड़ी आलोचना है, क्योंकि हर व्यक्तिको उसकी प्रवृत्तिके अनुसार वृत्ति देना राज्यका काम है।

पहले यह दर्शाया जा चुका है कि 'श्रम-विभाग' का सिद्धान्त केवल आर्थिक आधारोंपर आश्रित होनेके कारण समाजके चौमुखी-विकासमें सहायक सिद्ध नहीं हो सकता, परन्तु कइयोंकी यह सम्भति भी हो सकती है कि श्रम-श्रिभागको संकृचित अर्थीमें न लेकर विस्तृत अर्थीमें लेना चाहिये। उनके मतमें श्रममें केवल वैश्य नहीं, ब्राह्मण, क्षांत्रिय, बेश्य, शृह-सब आ जाते हैं । उनका कहना है कि चारों वर्ण भी चार श्रम हैं। श्रमका अर्थ आर्थिक-श्रम ही नहीं, प्रत्येक प्रकारका कार्य 'श्रम' है। ब्राह्मण और क्षत्रियके निःस्वार्थ, निष्काम-जीवनके श्रम हैं, वैदय-तुद्रके स्वार्थ, सकाम-भावके श्रम हैं। अगर 'श्रम'-दाव्यका इतना विस्तृत अर्थ लिया जाय तो हमें इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। वर्ण-व्यवस्थाका तो यही तकाजा है कि त्याग-भावकी, निवृत्तिकी, परार्थ को, आत्म-तत्त्वको जीवनमें मूख्य स्थान मिलना चाहिये, स्वार्थ-भावको, प्रवृत्तिको, भोगको गोण। यदि यह भाव 'श्रम'-ज्ञब्दका प्रयोग करते हुए भी रह सकता है तो भले ही वर्ण-व्यवस्थाके लिये श्रम-विभाग का प्रयोग हो, परन्तु फिर भी वर्ण-व्यवस्था तथा श्रम-विभागमें इतना अन्तर तो रह ही जाता है कि श्रम-विभाग वह सिद्धान्त है जो बे-जाने-नुझे, स्वयं, समाजके अन्थे विकासमें, अपने-आप काम कर रहा होता है, जिसका समाज-शास्त्री अध्ययन करते हैं, और वर्ण-व्यवस्था वह सिद्धान्त है जिसके अनुसार समझ-बूझकर, समाजको अपने हाथमें लेकर, आध्यारिमक सक्यको सम्मुख रखकर, समाजमें विकसित हो रहे नियमका अध्ययन

नहीं अभितु उस नियमके अनुसार समाजको विकसित करनेका प्रयत्न फिया जाता है । इसमें सन्देह नहीं कि वर्तमान समाज-आस्प्रमें थम-विभाग भी ऐसा सिद्धान्त बनता चला जा रहा है, जो भगव्यके फ्राबुघें आ रहा है, और स्वयं अपनी अन्धी बीड़ नहीं बीड़ रहा । परन्तु परिचयके समाजने जहांसे पहले-पहल इसे पकड़ा है वहां इसका संकृचित आर्थिक अभिप्राय (Meonomic consideration) ही लिया है, और इसे हाथमें लेकर समाजका विकास करनेके स्थानमें देरतक इस सिद्धान्तका अध्ययन भर फिया है और, यदि अब घीरे-धीरे मनुष्य के सम्पूर्ण विकासको श्रम-विभागके अन्तर्गत किया जा रहा है और इस सिद्धान्तको आधार बनाकर समाजकी रचना भी जा रही है, होने ही नहीं दी जा रही, तो समझ लेना चाहिये कि पश्चिम इतनी वेर के बाद अब भारतके वर्ण-व्यवस्थाके आदर्शको छुनेकी तय्यारी भर कर रहा है। अगर श्रम-विभागके ये विस्तृत अर्थ मानें तो दोनों सिद्धान्तोंसे परिणाम भी लगभग एक-से निकलते हैं। श्रम-विभागके सिद्धान्तसे भी समाजके, वर्ण-ज्यवस्थाकी तरहके ही, चार विभाग हो जाते हैं। इस समय पोरुप में भी क्लर्जी, सोल्जर, मर्चेंट तथा लेबरर—ये चार विभाग ही हैं, और सर्वदा-सर्वत्र, सब देश-कालमें मनुष्य-समाजके यही चार भेद स्वामाधिक-तया हो सकते हैं। नाम भले ही कुछ हों, ये तो उन प्रवृत्तियोंके विभाग हैं जो सब जगह एक-सी हैं। श्रम-विभागके इन स्वाभाविक भेदोंको वर्ण-व्यवस्थाने सिर्फ़ नियमित कर दिया है, और इस विभागके अपने-आप हो जानेमें इसके सिर्फ़ आर्थिक बन जानेकी जो अवृत्ति है उसे हटा दिया हैं। वर्ण-च्यवस्थाके विचारसे मिलता-जुलता ही विचार ग्रीसके प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटोका था । उसने अपनी पुस्तक 'रिपव्लिक' में लिखा है--"समाजके मुखिया 'गाडियन', अर्थात् 'रक्षक' कहायेंगे । उनका जीवन इस प्रकारका हो कि जहांतक संभव हो कोई निजी सरवित न बना सकें। उनके घरमें किसीका प्रवेश निषिद्ध न हो, उनका भंडार सबके लिये खुला हो। संयभी तथा उत्साही लोगोंको जो यह करनेमें दक्ष हों, जिस चीजकी जरूरत हो, यह उन्हें निश्चितरूपमें समाजकी तरफ़से मिला करे, क्योंकि वे समाजकी सेवा करते हैं । उन्हें जो-कुछ मिले, वह न ज्यादा हो, न कम हो। वे एक ही भोजनालयसें भोजन करें, और ऐसे रहें जैसे कैम्पमें रहा करते है। उन्हें मालूम होना चाहिये कि उनके हदयोंमें परमात्माने देवीय-धन रखा है इसलिये उन्हें सोने-चांदीकी आवश्यकता नहीं । पांधित-सम्पत्ति उनके आहिसक-धनकी अपवित्र बनायेगी क्योंकि संसारमें लिक्केने ही असंख्य उपद्वय खडे किये हैं। उनके लिये सोने-चांदीको छूना पाप है, जिस मकानमें ये चीर्ज हों उसमें जाना पाप है, इनके आधुवण पहनना और इन धातुओंके बर्तनोंमें पानी पीना पाप है। यदि वे इन नियमोंका पालन करते रहेंगे, तो वे अपनी तथा अपने समाजकी रक्षा कर समेंगे। जब वे सम्पत्ति जोड हंगे, जब उनके पास जमीन, घर तथा रुपया हो जायगा, तो वे 'गारियन' या रक्षक हीनेके स्थानवर घर-बारवाले व्यापारी हो जायेंगे, और अपने समाज के सहायक होनेकी जगह उसे दवानेवाले स्वामी यन जायेंगे। उनका जीवन घणा करने तथा घणा किये जानेमें, षड्यंत्र करने तथा पड्यंत्रोंका शिकार बनतेमें बीत जायगा, समाज नष्ट हो जायगा । 'गार्डियन्स' के लिये इसी प्रकारका राज्य-नियम होना चाहिये।"

विशामका आधार मनोविज्ञान हो रखा है। 'रिपव्लिक'की चतुर्व पुस्तकर्मे लिखा है—

"क्या आत्माकी तीन प्रकारकी प्रकृति होती हैं? क्यों नहीं, यदि समाजके तीन प्रकारके विमाग हैं, तो ये जरूर आत्माकी अकृतिके विभाग होंगे, क्योंकि समाजमें ये तीन गुण व्यक्तियोंके गुणोंसे ही आते हैं।"

शिद्य-भिन्न प्रवृत्तिकोंवाले व्यक्तियोंका उल्टी वृत्तियोंमें पड़ जाना वर्ण-संकरता है, और इसी अवस्थाको प्लेटोने सामाजिक-अव्यवस्था कहा है। उसका कथन है कि इस अव्यवस्थाको दूर करना राज्यका कार्य है। 'रिपब्लिक' की चतुर्थ पुस्तकमें लिखा है---

"जब ऐसा व्यक्ति, जो प्रकृतिके अनुसार 'आंटिजन' अर्थात् वैदय-प्रवृत्तिका है, धनके घमंडमें आकर 'वारियर' अर्थात् क्षत्रिय-भेणीमें प्रविष्ट होना चाहता है, जब 'वारियर' अपनेसे अंची श्रेणीके योग्य न होता हुआ 'सीनेटर' या 'गाडियन' अर्थात् ब्राह्मण-श्रेणीमें आता चाहता है, जब एक ही व्यक्ति सबके काम करना चाहता है, तब समाजमें दुव्यंचस्था फैल जाती है। किसी भी राज्यमें सुशासन होनेके लिय आवश्यक है कि भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंको अपने-अपने धर्मनें ही लगाया जाय, और अव्यवस्था न होने वी जाय।"

वर्ण-व्यवस्थाके रूपमें आर्य-संस्कृतिने समाजके आध्यात्मिक-दिशाकी तरफ़ विकसित होनेके एक महान् सिद्धान्तका आविष्कार किया था। हम इस सिद्धान्तको किस हवतक कियामें परिणत कर सकते हैं—— इसका निर्णय उस वर्ण-व्यवस्थाको देखकर करना न्याय-संगत नहीं जो आजकल हमारे समाजमें प्रचलित है। यह वर्ण-व्यवस्था नहीं, वर्ण-व्यवस्थाका कुतिसत रूप है, यह वह सच्य भवन नहीं जिसका आर्य-संस्कृतिने निर्माण किया था, यह उस भवनका खंडहर है। हमें नामों से किसी प्रकारका आग्रह नहीं, ये नाम रखे जांग, कोई दूसरे नाम रख निये जांग, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वर्ण-व्यवस्थाके आधार में आर्य-संस्कृतिके जो सजीव तस्य काम कर रहे हैं वे ही मानव-समाजकी समस्याओंका यथार्थ और अन्तिम हल हैं।

## [ 33]

# मोतिकवाद बनाम अध्यात्मवाद

प्रकृतिकी विजय या आत्माकी विजय--

इस पुस्तकमें जगह-जगह हम देख आये हैं कि संसारके विचारकों के जीवनके प्रति दो दृष्टि-कोण एहे हैं—मौतिकवाद तथा अध्यात्मवाद । पिक्वममें भी दोनों तरहके धिवारक हुए हैं, पूर्वमें भी, परन्तु पिक्वममें भौतिकवादी विचारकों एवं पूर्वमें अध्यात्मवादी विचारकोंकी संख्या अधिक रही है । अन्य जितने दृष्टि-कोण हैं वे न्यूनाधिक तौरसे इन नोनोंमें समा जाते हैं। आर्य-संस्कृतिमें भौतिक तथा आध्यात्मक दृष्टि-कोणोंका समन्वय रहा है, परन्तु वयोंकि इसमें मौतिक-जगत्को आध्यात्मक व्यव्यात्मक त्या अप्यात्मक आध्यात्मक त्या अप्यात्मक व्यव्यात्मक त्या अप्यात्मक समन्वय रहा है, परन्तु वयोंकि इसमें मौतिक-जगत्को आध्यात्मक तहीं आत्मा माना गया है, साधन माना गया है, मुख्य तत्त्व प्रकृति नहीं आत्मा माना गया है, अतः यह संस्कृति कोरी आध्यात्मक न होती हुई भी अध्यात्मवादके अन्वर ही समा जाती है।

भौतिकवादी विचारकोंकी दृष्टिमें उद्यतिका अर्थ प्रकृतिपर विजय पाना है। पहले बैलनाड़ी चलती थी, अब मोटर और विमान चलने लगे हैं; पहले सट्टी का दिया जलता था, अब विजली जलने लगी है; पहले जिन बातोंके लिये महीनों लग जाने थे अब उनके लिये बटन दवाना काफ़ी है। नवी-नवी भशीनोंके चरिये भनुष्य प्रकृतिका रवाभी बनता जा रहा है।

वध्यात्मवादी विचारकोंकी दृष्टिमें उन्नतिका अर्थ प्रकृतिकी नहीं, आत्माकी विजय पाना है। मनुष्य काम, कोच, लोम, घोहके शामने क्षण-क्षण अपनेको निर्वल पा रहा है। इन मनोवेगोंने उसे पागल बना रक्षा है। मनुष्यमें मोटर बना ली, हवाई जहाजमें उड़ने लगा, विजलीसे काम लेने लगा, एक सेकंडमें जहां चाहे वहां अपनी बात पहुंचाने लगा, मशीनके जरिये प्रकृतिका स्वामी वन गया, परन्तु अगर मोटरपर चढ़-कर वह दूसरेको लूटने लगा, हवाई जहाजपर चढ़कर निहत्थोंपर बम वरसामे लगा, मशीनके जरिये आग उगलने लगा, प्रकृतिकर विजय पाकर संसारको अस्य करने लगा, तो यह विजय किस कामकी ?

आर्य-संस्कृतिने इस विचारको सूब मथा था। छान्दोग्य-उपनिषत् (७-१) में एफ कथा आती है। नारद समत्कृषार ऋषिके पास गया और कहने लगा—भगवन् ! मैंने इनियांका सच-कृष्ठ गढ़ डाला, जारों वेद, विश्वान, नक्षत्र-विद्या, क्षत्र-विद्या—पुळ नहीं छोड़ा, परन्तु मेरे आत्माको आति नहीं मिली। में 'मन्त्रवित्' हो गया हूं, 'आत्मिवत्' नहीं हुआ! प्रकृतिका जान मंत्र-ज्ञान है, अपना ज्ञान आत्म-ज्ञान है। भगवन्, मैने सुना है—'तरित भोकं आत्मिवत्'—जो 'आत्म-तत्त्व'को जान जाता है, 'आत्मिवत्' हो जाता है, उसे शांति मिल जाती है, मुझे आत्माना उपवेश दीजिये। कठ-उपनिषत्में नित्रकेताकी कथाका उत्लेख है। उसे कहा गया—तू हाथी-घोड़े, संसारके ऐश्वर्य, भोग-विलास, प्रकृतिपर भामन, जो-कृष्ठ चाहे मांग, आत्मज्ञान बड़ा कठिन है, हसे मत मांग। निक्रकेता आजकलका युवक नहीं था, उसने आर्य-संस्कृतिमें जन्म लिया था। वह कहता है, मीतिक वासनाएं तो एक जन्म वया, सैकड़ों

जन्म छेते जांय तब भी नहीं मिटलीं, आत्म-तत्वके दर्शन कर छेनेपर भीतिक-जगत् स्वयं हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। अगवन्, मुझे आत्माका उपवेश दीजिये। बृहदारण्यक उपनिषद् (४-५) में याज्ञवल्यव तथा मैत्रेयी का संवाद आता है। याज्ञवल्यय जब यानप्रस्थी होने लगे, तब उन्होंने अपनी भार्या मंत्रेयीको कहा-लो, तुम्हें यूछ सम्पत्ति देता चलुं। मंत्रेघी पूछने लगी—'यसु म इयं सर्वा पृथिवी वित्तन पूर्णा स्थात् स्थामहं तेनामृता'-अगर लारी पृथिवीके भोगके पदार्थ मुझे मिल जांय, तो मेरे आत्माको शांति मिल जायगी या नहीं ? याज्ञवल्यमे कहा--'नेति-नेति । यथैव उपकरणवतां जीवितं तथैव ते जीवतं स्यात्। अमृतत्वस्य तु नाज्ञास्ति विसेन'—संसारके प्राकृतिक साधनोंके मिलनेशे तुझे आत्मिक शांति प्राप्त नहीं होगी, हां, उपकरण अर्थात् साधन-सम्पन्न व्यक्तियोंका जीवन जितना सुखी हो सकता है, उतनी सुखी तू जरूर हो जायगी। मैत्रेयी कहने लगी--'येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्याम्'--जिस वस्तुके प्राप्त करनेसे मेरे आत्माको चिरस्थायी शांति न मिले उसके पीछे घोडकर में क्या कहंगी, मुझे तो 'आत्म-तत्त्व' का ही उपदेश दीजिये।

आर्य-संस्कृति भौतिक उन्नतिको जानती हो नहीं थी, यह बात नहीं। जीवनके सार्गपर चलते हुए एक स्थान आ जाता है जहां रास्ता वो दिशाओं की तरफ पूट निकलता है। एक दिशा भौतिकवादकी तरफ ले जाती है, दूसरी अध्यात्मवादकी तरफ । भौतिकवादकी तरफ, प्रकृतिपर विजय पानेकी तरफ जो रास्ता जाता है, वह प्रेय-मार्ग है, प्यारा रास्ता है, क्योंकि वह दिलको लुभानेवाला है। अध्यात्मवादकी तरफ, आत्माकी विजय पानेकी तरफ जो रास्ता जाता है, वह श्रेय-मार्ग है, शुरू-शुरूमें कठिन भले हो प्रतीत हो, अन्तमें मनुष्यका

भारा, जतका अन उसीमें है। भौतिकवादको आर्य-संस्कृतिने प्रेय-मार्ग. 'जपरा-विद्या' कहा है, अज्यात्मवादको श्रेय-मार्ग, 'परा-विद्या' कहा है । होनों आर्थ आर्थ-संस्कृतिके लिये परिचित मार्ग थे--'हे विहो वेदितच्ये परा च अपरा च'--परन्तु अपरा पराके लिये है, प्रेय श्रेयके लिये हैं, भौतिक अध्यात्मके लिये हैं, सन्वयका अन्तिम भला, उसे वास्तविक शांति परासे, अयसे, अध्यात्मसे मिल सकती है-यह आर्य-संस्कृतिका सोचा-समाता हुआ निकार्ष था । आर्थ-संस्कृति भौतिकवादको जानती थी, अवरा-विद्यासे परिचित थी, प्रेय-मार्ग उसके लिखे कोई तथा मार्ग नहीं या, उसे मालूम या कि इस मार्गपर चलनसे संसारके भोग मिलते हैं, एक्चर्य मिलते हैं, प्रकृतिपर विजय पाया जाता है, परन्तु वह इस सार्गपर उतना ही चली थी जितना पराके लिये, श्रेयके लिये, अध्यात्मके लिये, 'आत्म-तत्त्व'के विकासके लिये आवश्यक था। आज हम वतहाज्ञा प्रकृतिपर विजय पानेके मार्गपर भागे चले जा रहे हैं। किसलिये? आर्य-संस्कृतिके विचारक भी इस मार्गपर बतहाक्षा भाग सकते थे, उन्होंने जीवनकी यात्रा वर्तमान युगसे तो बहुत पहले शुरू की थी। उन्होंने जान-बुशकर इस मार्गको छोड़ा था, यह जानते हुए छोड़ा था कि इस मार्ग पर अर्छ तो मतुष्य प्रकृतिका राजा तो वन सकता है, जो चाहे प्रकृतिके पेटमेंसे निकाल सकता है, परन्तु आत्माका दरित्र हो जाता है। आख़िर, किसलिये प्रकृतिके पेटको चीरते ही चले जांय, किस उद्देश्यके लिये ? आज प्रकृतिके पेटकी चीरकर मनुष्यने एटम बम निकाला, हाईड्रोजन बम निकाला । बुरी चीजें निकालों, अण्झक्तिके प्रयोगसे अच्छी वस्तुएं भी निकल सकती हैं। जो अच्छी बस्तूएँ निकलेंगी उनसे मनुष्यको आराम बिलेगां, उसका समय बचेगा, वह अपने तमण्यो प्रजृतिके और अधिक गहरे अध्ययनमें लगायेगा, और अधिक आरामकी चीडें विकालेगा, याजवल्बयके

कार्बोर्धे वह भौतिक उपकरणोंने, काधनोंसे सम्पन्न हो जायगा, परन्तु आत्मिक-अक्ति उसे तब भी नहीं भिलेगी । आर्थ-संस्कृतिके विचारक जातते थे कि अगर वे इस मार्गपर चलते तो वे भी यह का-कुछ कर सकते थे, परन्तु उन्होंने इस मार्गको छोड़ दिया, यह घोषणा करके छोड़ा कि यह मार्ग बहुत प्यारा मार्ग है, लुभावना मार्ग है, परन्तु इस मार्गपर चलकर मनुष्य मनुष्य नहीं वन सकता, आत्प-तरजका विकास नहीं कर सकता, जिस आक्ष्य-आति और विर-मुखयो पानेके लिये यह अगादिकालसे भटक रहा है उसे नहीं पा सकता।

अस्ली वस्तु क्या है ? मनुष्य प्रकृतिक पेटमें घुसकर उत्तमें क्षे अच्छा-युरा जो-कुछ है उसे बाहर निकाल लाये, उसका हिमालय-जितना एक बड़ा ढेर खड़ा कर दे, चारों तरफ भोगके उपकरण इकट्ठे करके उनके बीचमें खड़ा होकर अपनी वाह-बाह करे—पह अस्ल वरतु है, या आत्म-सरवकी समझना, में क्या हूं, किष्यरसे आया हूं, किष्यर जाना है, यह संसार गेरा लक्ष्य है या लक्ष्यकी तरफ जानेका साधन, मेरा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्यको पानेका सही रास्ता क्या है—यह अस्ल यस्तु है ? आर्य-संस्कृतिने प्रकृतिपर विजय पाना ठीक है, परन्तु प्रकृतिपर ही विजय पाते बले जाना, और सब-कुछ भूल जाना, गलत रास्ता है। सही रास्ता, आत्माको लक्ष्यतक पहुंचानेका रास्ता, प्रकृतिकी महीं आत्माकी विजय पाना है।

आत्मापर विजय पानेका क्या उपाय है? आर्य-विसारकोंका जथन था कि पांच क्सौटियोंपर खरा उत्तरनेपर आत्म-तत्त्व विकासके मार्ग पर चल पड़ता है। इन पांचकी साधना आत्माकी साधना है, इन पांचोंकी जीवनयों उतार लेना अध्यात्मवाद है, इनसे उत्टा चलना

भौतिकवाद है। वे पांच क्या है ? अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य जीर अपरिप्रह्—में पांच वे चट्टानें हैं जो आर्य-अध्यात्मदादकी नींचको अनल और दृढ़ बनाती हैं। इन चहानोंको आधार बनाकर ध्यक्ति, जिस समाज और जिस देशके जीवनक्ष्मी भवनमा निर्माण होगा वह अंडिंग होगा, उसे किसी तरहका भूचाल अपने लक्ष्यकी तराइ जानेक्षे रोक नहीं सकेगा। व्यक्ति तथा समाजका जीवन इन्हीं पांच तत्योंमें बंधकर ठीक विज्ञाकी तरफ़ जाला है, जहां हम इन तत्त्वोंमेरी किसी एकको भी छोड़ते हैं वहीं हम व्यक्ति, समाज, देशको फिसलता देखते हैं। अध्यात्मदादके लिये ये तस्य अटल सत्य हैं, भौतिकवाद इनमें इबता-उबरता रहता है, कभी हां करता है, कभी ना करता है। हां-नां क्यों करता है, कठोर-नां ही क्यों नहीं कर वेता ? क्योंकि जो सचाई है वह बरबस अपनेको जाहिर फरती है, प्रकाश सदियों के घोरतम अन्धकारको चीरकर निकल आना चाहता है। 'हिरण्मयेन पात्रेण सत्यरयापिहितं मुखम्'---सचाईका मुंह बाहरको चमक-दमकसे छिपा हुआ है, परन्तु बादल कबतक सूर्यको ढांक सकते हैं, सूर्यकी किरणें घनघोर घटाओंको छिन्न-छिन्न कर वेती हैं, और भौतिकवादके कमजोर पर्वके पीछरे भी अध्यात्मवादकी किरणें फुटने लगती हैं, इसलिये भौतिकवाद भी उन अध्यातम-तत्त्वोंसे निपट इनकार नहीं कर सकता।

#### STERNITOR.

आत्म-तस्वके खरा उतरनकी सबसे पहली कसौटी 'अहिंसा' है। प्रकृतिमें हम क्या देखते हैं ? बड़ा छोटेको खा रहा है, बलवान् कमजीर को जीने नहीं देता। पौथ्रोंमें, पशु-पक्षियोंमें यही नियम काम कर रहा है। वर्तमान विचारक इसे 'स्ट्रमल कार एग्जिस्टेन्स' (Strugglo for

existence) कहते हैं, भारतके प्राचीन ग्रंथोंमें इसे यत्स्य-न्याय कहा गया है । 'मत्स्यन्यायाभिभृतं जगतु'--संसारमें मत्स्य-त्याय चल रहा है, वड़ी मछली छोटीको निगल जाती है, जो बड़ी मछली निगलती है उसे फिर उससे बड़ी मछली हड़प जाती है। टैनीसन एक महान् कवि हुआ है । उसने प्रकृतिका वर्णन करते हुए उसे एक ऐसे दानवके रूपमें देखा है जिसके दांत और पंजे खूनसे लथपथ हैं--वह कहता है--Nature red in tooth and claw-प्रकृति जिसके दांत और पंजे लाल हो रहे हैं। भौतिकवादका कहना है कि जो प्रकृतिका नियम है वही गनुष्यका नियम है। प्रकृति जब कमजोरको जीने नहीं देती तो मनच्य कमजोरको वयों जीने दे। इसी सिद्धान्तसे युद्धके विचारमें जन्म लिया है। दावितद्याली मनुष्यको, दावितवाली समाजको, यानितवाली राष्ट्रको ही जीनेका हक है, कमजीरको नहीं । इसीलिये जो राष्ट्र शक्तिशाली हैं वे कमजोर राष्ट्रोंको पद-दिलत करनेके लिये निकल पड़ते हैं। कोई समय था जब ज्ञांतिसे घर बैठे लोगोंकी कोई चैनसे नहीं जीने देता था। जिसके जीसें आया, जो फीजें खड़ी कर सका, वह विश्य-विजयका नारा उड़ाता हुआ निकल पड़ा, संसारमें बवंडर खडा करके घर लौट आया। जर्मन जाति का विश्वास था कि वह जाति विश्वका शासन करनेके लिये उत्पन्न हुई है। केवल इस विक्वासके कारण जर्मनीमें ऐसे साहित्यका निर्माण हुआ जिसमें युद्धकी प्रकृतिकी अनिवार्य मांग कहा गया, दो भयंकर युद्ध हुए, करोड़ोंका खुन बहा, और मानव-समाज आज भी अभी सोचमें ही पड़ा हुआ है कि तीसरा विश्वव्यापी यद्ध करे, या न करे। इसी सिद्धान्तकी आधार बनाकर अंग्रेजोंने अपने साम्प्राज्यवादके विचारको खड़ा किया। आर्य-संस्कृतिकी आध्यात्मिक विद्यार धाराने इस विशामें प्रकृतिको जपना

वय-प्रदर्शक वाभी नहीं माना । वया पौधे, पश्-पक्षी, महलियां, कीट-पतंग मालवने जीवनकी दिशाका निर्धारण करेंगे ? क्या मनुष्य पशु है ? मानव-जन्म आगे बड्नेके लिये है, कोड़े-मछीड़ोंको अपना बादर्श बनाकर उनकी तरफ़ जौटनेके लिये नहीं । इसलियं आर्य-एंस्कृतिने मगब्यको पत्र मानवेसे इनकार कर दिया । इसके अतिरिक्त नियम वही होता है जो सार्वित्रक जन सके, स्थापक वन सके। अगर मस्य-न्याय ही नियम है, अगर बड़ेने छोटेको बत ही जाना है, तो प्रध्न होता है, कीन बड़ा है, कीन छोटा है ? बड़ा-छोटा, वलवान्-कमजोर, सापेक्षिक शब्द हैं। जिले हम बड़ा फहते हैं वह मिसी एककी दृष्टिसे बड़ा है, दिसी दूसरेकी पृष्टिसे छोटा है। जिसे हम बज्वान् कहते हैं वह भी। किसी इसरेकी दृष्टिसे कमजीर है। अगर बड़ा ही जीयेगा, छोटा नहीं, बल्यान् ही जीयेगा, कमजोर नहीं, तह तो संसारमें केवल कोई एक ही जी सकेगा, जो रावसे बड़ा होगा, सबसे बलवान होगा। सब राष्ट्रीमें बलवाली राष्ट्र एक होगा, उस गध्दमें भी बलशाली व्यक्ति एक होगा ! तब क्या सब राज्य उस एक राज्युके लिये, और वह सम्पूर्ण राज्य उस एक व्यक्तिके लिये सनान्त हो जायगा ? संसारमें इस अन्धे, जड़, भौतिकशाबी दृष्टि-कोणके लिये प्रयत्न होते रहे, कोशिकों होती रहीं कि एक राष्ट्र सब राष्ट्रीको दबा ले, और उस एक राष्ट्रमें एक व्यक्ति सारे राष्ट्रको दवाकर रखे। परन्तु ये कोशिशे कामयाव नहीं हुई, अगर कुछ देरतक हुई भी तो झट-से प्रतिक्रिया हुई, और मललियों और पश्ओंका निषम मनुष्य-समाजमें चलकर भी न चला। समय था जब राजा-महाराजा होते थे, हमारे देखते-देखते वह समय चला गया, जो पह गया, वह तला कायमा। विक्टेटरोंका समय आया, वह भी जा रहा है, नहीं गया की चला अस्पता । शीतक-तस्य अध्यात्म-तस्यके

प्रकट होनेका साधन है, साध्यय है। भौतिकवाद प्रकट होगा, हम जुछ देरतफ उसमें टिकॉने, उसीको सन-कर समझेंने, परन्तु क्योंकि आत्म-तत्त्व भौतिकके विना अपनेको प्रकट ही नहीं कर लकता इसिक्ये भौतिक तभीतक हिकेगा जवतक आत्म-तत्त्व उस स्तरसे आगे नहीं निकल जायमा । जहां आत्य-तत्व आगे निकला वहीं भीतिकवाद बेजान मट्टीके हैं केकी तरह गिर जायगा। इसमें अपनी चमक नहीं, अध्यात्मवादकी चमक-से यह चमकता है, उसके जीवनसे यह जीता, उसके प्राणते अनुप्राणित होता है। हिंसा आत्माका नियम नहीं, जड़ प्रकृतिका नियम है, आत्म-तरवका नियम अहिंसा है। किशी प्राणीको मारकर खा जाना-यह तो हिंसाका बहुत मोटा, स्थूल रूप है। आर्य-संस्कृतिके ऊंचे अर्थीमें नानात्व-भावता, भेद-बुद्धि, वह बुद्धि जिससे हम संसारमें जीनेका अपना ही अधिकार समझते हैं, दूसरोंका नहीं, जिससे हमने मानव-समाजको पारिस्परिक हेष और कलहका अलाइ। बना रला है, हम जीयेंगे, ब्रमरे को नहीं जीने वेंगे-यह आवना हिला है। हम जीयें, और दूसरोंको भी जीने दें, जरूरत पड़े तो वसरोंके जीवनके लिये अपने जीवनकी आहति वे वें--यह ऑहंसा है। अपने लिये दूसरोंको बलि चढा देना अग्धी प्रकृतिका नियम है, मछलियों-कीड़ों-मकौड़ोंका नियम है, जड़ भौतिक-वादका नियम है ; दूसरोंके लिये अपनेकी बलिदान चढ़ा देना आत्म-तस्वके विकासका नियम है, मनुष्यका नियम है, चेतन अध्यात्म-वादका नियम है । प्रकृतिकी हिसा उस प्रतिकियाको जगानेके लिये हैं जिसके द्वारा प्रकृतिसे भिन्न यह दैधीय मानव अहिसाके तत्त्वमें ही अपनी पूर्णताको पा सकता है।

क्या यह आप्यात्मिक सचाई संसारमें अपनेको बार-बार प्रकट बहीं करती ? क्या दूसरोंके लिये अपनेको कुर्बान कर देनेवालोंको हतियाँ जिन्दा गहीं कहती ? क्या हिसा, चिल्ला-चिल्लायर, 'अहिसा ही सत्य है—-अहिंसा ही शत्य हैं' का नारा नहीं लगाती ? क्या आईस्ट को सलीपर चढ़ा देनेके बाद मानव-सवाजने उसकी पूजा करके अपने पापका सदियोतक पश्वास्ताप नहीं किया? क्या ब्रुनोको जिन्दा जला वेतेयालोंने उसके वत खड़े करके उसकी पूजा नहीं की ? क्या क्यानन्द ने आनेको जहर वेनेवालेकी जान बचाकर मरते-मरते अपनेको अमर नहीं बना लिया ? क्या गांधी अहिंसाके अमर सत्यकी साथनामें अपने प्राण न्योछावर करके मनुष्योंसे देवताओंकी श्रेणीमें नहीं चला गया। हम किलने ही पोरवार शब्दोंमें हिसाका प्रतिपादन करें, इसे प्रकृतिमें देखें, मनुष्य-समाजमें देखें, परन्तु सारा-का-सारा सुष्टिका प्रवाह हिसासे निकलकर अहिंसाकी तरफ़ जा रहा है, अनेकतासे निकलकर एकताकी तरफ जा रहा है, विषयतासे निकलकर समताकी तरफ जा रहा है, पारस्परिक द्वेष-कलह-लड़ाई-झगड़ेसे निकलकर प्रेम-शांति-बन्धुत्यके लिये चील रहा है, चिल्ला रहा है, इनके लिये तरस रहा है। क्या यह सब कुछ होते हुए भी कोई कह सकता है कि सुध्टिका मूल-तत्व अहिंसा नहीं, हिंसा है, अध्यातम नहीं, भौतिक है ? प्रकृतिका नाम लेनेवाले भी आंखें खोलकर प्रकृतिका अध्ययन नहीं करते क्योंकि वहां भी, जहां हिसा दोखती है, वहां ओटमें अहिसा बैठी हिसापर वो हक आंसु बहा रही होती है।

अहिसाके इसी तस्वको आधार बनाकर महात्मा गांधीने एक विचित्र प्रकारको विचार-धाराको जन्म दिया। उनका कहना था कि जब हम छड़ते-क्षगड़ते हैं तब एक बातको भूल जाते हैं। बुराई अलग चीज हैं, और बुराई करनेवाला व्यक्ति, देश या जाति अलग चीज हैं। हमें बुराईका विरोध करना हैं, बुराई करनेवालेका नहीं। बुराई करनेवाला तभीतक बुरा है जबतक वह बुराईको नहीं छोड़ता, उसे छोड़ते ही वह भला हो जाता है। इस दृष्टिसे बुराई करनेवाले से प्रेम करते हुए भी हम उसकी बुराईसे लड़ सकते हैं। इस प्रकारकी लड़ाईमें द्वेष-भावना नहीं उत्पन्न होती। संसारकी समस्याएं ईर्षा-द्वेषकी समस्याएं हैं। हम लड़ते हुए ईर्षा-द्वेषके आवेशमें आ जाते हैं। अगर हम बुराई और बुराई करनेवालेको अलग-अलग देखने लगें तो ईर्षा-देष-घृणा उत्पन्न ही नहीं हो सकती। ईर्षा-द्वेष-घृणा सनके आयेग हैं। आयेग को वेखकर आवेग बढ़ता है। दूसरेके बढ़ते जोधको वेखकर हमारा जोध बढ़ता है, दूसरा ज्ञान्त होता जाय, और हमारा कोध बढ़ता जाय--ऐसा नहीं होता। इसलिये कोघका मुकाविला शांतिसे, घुणाका मुका-बिला प्रेमसे करना कोघ और घुणाके वेगको काट देनेका सही रास्ता है। अंग्रेजोंके साथ लड़नेमें महात्मा गांधीने इसी विचार-धाराको कियात्मक रूप दिया । उनका कहना था, अंग्रेज बुरे नहीं, उनसे हमें घुणा नहीं, उनकी शोषण-नीतिसे हमें लड़ना है, हम अंग्रेज-जातिके प्रति प्रेम रखते हुए भी उनकी नीतिके प्रति विद्रोहका झंडा खडा कर सकते हैं। ऐसा **उन्होंने किया भी। इसीका परिणाम है कि १५० सालतक भारतका** शोषण करनेके बाद आज जब अंग्रेज भारतको छोड़कर चले गये हैं तब भी पीछे कदुताका अश नहीं दिखाई देता । आर्य-संस्कृतिके मल-तत्त्व अहिंसाको ध्यक्ति, देश तथा जातिके जीवनमें जिस प्रणालीहारा घटाया जा सकता है उसका नाम महात्मा गांधीने 'अहिसात्मक असहयोग' रखा था। भारतकी स्वतंत्रताकी लडाईका अन्तिम अध्याय महात्मा गांधी ने लिखा, और इसका शीर्षक है—'अहिसाद्वारा हिसापर विजय'! आजतक संसार हिंसाका उत्तर हिंसा ही समझता रहा है, परन्तु आर्य-संस्कृतिकी घोषणा है—'अक्रोघेन जयेत् क्रोघं असाधं साधना जयेत्'—क्रोधसे कोध बढ़ता है, घृणासे घृणा बढ़ती है, हिसासे हिसा बढ़ती है। आक्चयं इसी बातका है कि यह सब आंखोंके सामने देखकर भी संसार इसी मार्गपर बढ़ता चला जा रहा है।

ALCH, manner

आत्माके विकासका दूसरा तस्व 'सत्य' है। जैसे संसारमें चारों तरफ़ फीली हिसाके बीचमें अहिसा अपना सिर ऊंचा किये खड़ी है, वैसे चारों तरफ़ फैल रहे अनृतमेंसे सत्य ऊंचा सिर किये खड़ा है। अहिसा तथा सत्यमें एक भेव हैं। अहिंसाके विरोधमें तो भौतिकवादी युगमें आवाज सनाई देती हैं, सत्यके विरोधमें भौतिकवाद भी कुछ कहनेका साहस नहीं करता। इसका कारण क्या है ? इसका कारण यह है कि सत्य तो आत्म-तत्त्वका ही शुद्ध रूप है। आत्म-तत्त्व प्रकृतिमें उलझा रहता है, जब यह उस उल्झनमेंसे निकल आता है, तब यह सत्य-स्वरूप हो जाता है। वेदने कहा है--'तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये'--सत्यकी भावनामें आत्म-तत्त्वका अधिक-से-अधिक प्रकाश है, आत्म-तत्त्व की निकट-से-निकट देखना सत्यको देखना है। 'ऋतं च सत्यं चाभीद्वास-पसोऽध्यजायत'--- उस तपोमय आत्म-तत्त्वसे पहले-पहल ऋत तथा सत्य उत्पन्न हुए। ऐसी हालतमें भौतिकवाद भी इस आध्यात्मिक-तत्त्वसे इतना सहमा रहता है कि सत्यके विरुद्ध कुछ कहनेका साहस नहीं कर सकता। परन्तु यह भौतिकवाद ही क्या जो आध्यात्मिक-तत्त्वके आगे पर्दा खड़ा न कर दे। इसका काम ही अध्यात्मका आवरण करना, उसे ढक देना है। यही कारण है कि भौतिकवाद सत्यकी दुहाई वेता हुआ भी असत्यकी तरफ - मूठकी तरफ लपकता है। भौतिक-वादी-जीवन, असत्यको आधार बनानेका प्रयत्न करता है। कृत्रिमता

एया है? जो जैसा हो वह वैसा न दीखे। आजके जीवनमें यही कृजियता चारों तरक छा रही है। अपनी अस्जीयत कोई चाहिर नहीं होने देना बाहता । इसरोंका खन पीनेवाला यह चाहता है कि सब उसे दयाल कहें, पद-पदपर जूठ बोलनेवाला यह चाहता है कि लोग उसे सच्चा और ईवानबार कहें, चीर और व्यभिवारी भी अपने को सत्पुरुष और सदाबारी कहलानेका दंभ रचता है--यह सब फुनिम जीवन इसीलिय तो चल रहा है कि हम सत्यका नाम लेते हैं, परन्तु असत्यका आधरण करते हैं । हमारा आभ्यन्तर तथा वाह्य जीवन अलग-अलग है। हम जैसे हैं वैसे नहीं प्रकट होना चाहते। अगर कोई हमें पलट-कर रख दे, अन्दरका बाहर रख दे, हमारे भीतरसे इतना गंद निकले कि हम अपनेपनसे ही इन्कार कर दें। हमारी 'प्राइवेट लाइक्क' कुछ और है, 'पब्लिक लाइफ़' कुछ और। हम समझते हैं कि 'प्राइवेट' में हम जो चाहें करें, उसमें हमें पूछनेवाला कोई न हो । व्यक्तिको छोड़ दें, समिष्टमें हम क्या देखते हैं ? जैसे व्यक्ति अपनी अस्लीयतको छिपाना चाहता है, वंसे समाज और देश अपनी अस्लीयतको प्रकट होने देना नहीं चाहते । राजनीति यह विज्ञान है जिसमें झुठ बोलना एक कलाका रूप घारण कर गया है। राजनीतिज्ञ अपने मनकी बात वाणीमें और वाणीकी बात कियामें नहीं आने देता, वह जो करता है उसे कहता नहीं, जो कहता है उसे न करता है, न सोचता है। यह सब क्यों होता है ? इसलिये होता है क्योंकि भौतिकवाद सत्यका नाम तो छे छेता है, नाम छेनेके बाद वह इस आध्यात्मिक-तत्त्वको भूल जाना चाहता है। परन्तु सत्यको कैसे भूला जा सकता है? सत्य तो सूर्य है, सूर्यपर कवतक पर्दा पड़ा रह सकता है ? संसारमें झूठ भी चलता है, इसमें सन्देह नहीं, परन्तु झूठ कबतक चलता है ? झूठ तबतक चलता है जबतक झूठको दुनियां सत्य

समझती है। जहां पता चला कि यह मूठ है वहां क्या यह एक क्षण भी दिकता है ? घोटा शिक्का बाजारमें तभीतक चलता है जबतक लोग उसे खरा समझते हैं। यह पता लगते ही कि यह खोटा है कोई उसे खूरातक नहीं। आत्म-तरवका प्रकृतिमें उलक्षकर अनृतमें, मूठमें, स्थियामें उलक्ष जाना भौतिकवाब है, उसमेंसे निकलकर—'अनृतातसत्य-मुपैति'—अनृतसे सत्यकी तरफ़ मुड़ जाना अध्यात्मवाब है।

भौतिक-जगत्में जो स्थान प्रकाशका है, आध्यात्मिक-जगत्में वही स्थान सत्यका है। प्रकाशको ढका जा सकता है परन्तु उसकी किरणें फुट-फुटकर निकलती हैं। सत्यको भी ढका जा सकता है, परन्तू प्रकाशकी तरह सत्य भी फूट-फूटकर निकलता है। सत्य ही आत्म-तत्त्व है, आत्म-अनात्मका प्रगड़ा सत्य-अनुतका प्रगड़ा है, अंधेरे-उजेलेका झगड़ा है। प्रकाश भौतिक है, वह अुक्ष सकता है, परन्तु सत्य अभौतिक है, आध्या-तिसक है, यह ढक भले ही जाय, मिटला कभी नहीं है। तभी असल्यके घटाटोग लए। कर देनेपर भी सत्य उसमेंसे शांका करता है। यया हम अपने जीदममें नहीं देखते कि हर वातमें दूध-का-दूध और पानी-का-पानी सलक उठता है। जैसे प्रकाशका स्वरूप अपनेको प्रकाशित करना है, वैसे सत्य हर समय अपनेको प्रकाशित करनेके यार्गपर जा रहा है। रकायदें आती हैं, इसे ढंकनेके लिये प्रकृति अपने आवरण फेंकती है, परन्तु सत्य उन सबको ठोकर मारता हुआ आगे बढ़ा जाता है। 'सत्यमेव जयते नानतम्' का घोष करनेवालांने योही कोई बात नहीं कह दी थी, उन्होंने एक अमर और अटल तत्त्वकी घोषणा की थी। अस्तिया---

अध्यात्मयादको तीसरी परखका नाम 'अस्तेय' है। भौतिकवाद

प्रकृतिले परे, और प्रकृतिमें भी भोग-ऐश्वर्यसे परे कुछ नहीं देखता । संसारके भोग-ऐइवर्ष पैसेसे मिलते हैं, अतः उसके लिये पैसा परभेश्वर है। पैसेका किसी तरहसे अपने पास ढर लगा लेना—यह भौतिकवादका दर्जन है, ज्ञास्त्र है, सब-कुछ है। पैसा एक जगह जमा हो जाता है तो दूसरी जगह खाली हो जाती है, अमीर-परीवकी समस्या उठ खड़ी होती है। आज लाखों हैं जिन्हें पता नहीं कि उनके पास जो सम्पत्ति है उसका क्या करें, करोड़ों हैं जिनके पास भरपेट खानेको भी नहीं । पैसा सब-कुछ है, इसलिये पैसेके लिये सब पागल फिरते हैं, हरेस अपने-अपने बायरेकें गठकतरा, चोर, डाक् और लुटेरा है। डाक्टर बढ़ रहे हैं, डाक्टरों के साथ बीमारी बढ़ रही है; वकील बढ़ रहे हैं, वकीलोंके साथ मुकदमे-बाजी बढ़ रही है; पुलिस बढ़ रही है, पुलिसके साथ अपराध बढ़ रहे हैं; हरेकका हाथ अपनी जेबमें नहीं, दूसरेकी जेब में है। हरेक ठग है, और हरेक ठगा जा रहा है। जीवनकी जो विज्ञा व्यक्तिकी है, वही समाजकी है। बड़े-बड़े देश, बड़ी-बड़ी जातियां एक-दूसरेसे छीना-जपटीमें पड़ी हुई हैं। जब वाकायदा लूटा जा सकता था तब लूटती थीं, जब लूटनेका अर्थ कुछ बुरा समझा जाने लगा तब लूटनेको 'राज करना' कहने लगीं, जब दूसरेवर राज करना भी बुरा समझा जाने लगा तब राज्यका विस्तार करनेके स्थानमें वे अपने 'प्रभावका क्षेत्र' विस्तृत करने लगीं। अपना जी-भुछ है जससे संतुष्ट न होकर इसरेके पास जो कुछ है, उसे हर उपाय से हुड़्प लेनेकी प्रवृत्ति भौतिकवादी प्रवृत्ति है, इसे आर्य-संस्कृतिमें स्तेष, चोरी कहा गया है। आर्य-तंरकृतिके विचारकोंका कहना था कि भौतिक-वाव टिक नहीं सकता, जिस क्षण यह पांच गड़ालेकी कोशिश करता हैं उसी क्षण इसीमेंसे प्रतिकिया उत्पन्न होकर इसका नाश कर

देती है। भौतिकवाद एक परस्पर-विरोधी विचार है। क्या हम देख नहीं रहे कि मोतिकवादके पैसेके विचारने पंजीवादको जन्म दिया, और पंजीवादने ही अपनेको समाप्त कर देनेवाले समाजवादको जनम दे दिया । पुंजीवादके पेटमेंसे समाजवादका जन्म हे लेना सिद्ध करता है कि यथार्थ सत्य मौतिकवाद नहीं, अध्यात्मवाद है। समता आध्यात्मिक सचाई है। आर्य-संस्कृति विषमताका नहीं, समताका पाठ पढ़ाती है। भौतिकवानी संस्कृति जगह-जगह देखती है, कीन वस्तू मेरी नहीं तेरी है, जो तेरी है उसे किस तरह मेरी बनाया जाय; आध्या-हिमक संस्कृति जगह-जगह देखती है, कौन वस्तु तेरी है मेरी नहीं, जो भेरी नहीं उसे किस तरह तेरी बनाया जाय! इसीका नाम अस्तेय है। आज हम तूसरेकी वस्तुपर अधिकार जमानेके मंसूबे बांधते हैं, दूसरे की मेहनत-मजबूरीको मुप्तमें या सस्तेमें छेना चाहते हैं---यह चोरी है। वकानदार खरा पंसा लेकर खोटा माल देना चाहता है, अहलकार रिश्वत लेकर इन्साफ़ बेचना चाहता है, धर्म-गुरु शिष्योंसे दान-दक्षिणा लेकर उन्हें निरा वेयकुक रखना चाहता है--यह सब चोरी है। इसी प्रकार अगर किसी देशके शासक प्रजासे टैक्स बसूल करके उसका ठीक हिसाब नहीं रखते, उसे ऐशो-आराममें, बड़ी-बड़ी तनल्वाहोंमें और फिज्लबर्चीमें जाने देते हैं तो वे भी चोर हैं। चोर कहलाना तो भौतिक-वादी सभ्यतामें भी कोई नहीं चाहता—तब यह चाहते हैं कि चोरी कर लें परन्त चोर न कहलायें। क्यों न कहलायें ? इसलिये क्योंकि हमारी अन्तरात्माकी पुकार है कि विश्वका आधार-भूत तत्व स्तेय नहीं, अस्तय है, छोना-अपटी नहीं, लेना-वेना है। आवश्यकताओंको बढ़ानेसे ही तो छोना-अपटी चलती है। अस्तेयका दूसरा अर्थ आवश्यक-ताओंको घटाना है। भौतिकवादी संस्कृतिका श्रीगणेश ही आवश्यक- तार्जीको बढ़ानेसे होता है। वावश्यकताएं हैं, उन्हें पूरा करनेके लिये पदार्थीका उत्पादन होता है, उत्पादनके लिये विभाग है, विभाग कभी सम कभी विषय होता है, विषय विभाग होनेसे पूंजीवाद उत्पाद हो जाता है—और फिर यह लम्या-चौड़ा सिलसिला चल पड़ता है जिसमें कल-कारजाने, पूंजीपित-मजदूर, जरूरतसे ज्यादा पैदा हो जाना—ये सब समस्थाएं उठ खड़ी होती हैं। आवश्यकताओंको बिल्कुल समाप्त भी नहीं किया जा सकता। यनुष्यकी कुछ-न-फुछ आवश्यकताएं तो हर समय बनी ही रहेंगी, परन्तु उस हालतमें, हरेक व्यक्तिको आवश्यकताएं फम होनेके कारण स्तेयका, छीना-अपटीका दृष्टि-कोण नहीं रहेगा और इन समस्याओंकी जटिलता हट जायगी।

आर्य-संस्कृतिका विचार था कि मेरे पास दूसरेकी कोई वस्तु न रह जाय। इसीको उन्होंने ऋणका नाम दिया था। ऋण तीन तरहके थे— पितृ-ऋण, देव-ऋण, ऋषि-ऋण। रुपये-पैसेकी चोरी तो उनमें कहीं कोई भूलकर होती थी। खाने-पीनेकी चीकों जुटानेमें सब छोग विन्रात नहीं छगे रहते थे, खाने-पीनेसे अंचा भी कोई काम है—इस बातको वे समझते थे, इसलिये सबको भरपूर खानेको मिलता था, किर चोरी केसे होती? उपनिष्ठत्में अववपित कैकय कहते हैं—'न मे स्तेनो जनपवे'—मेरे राज्यमें कोई चोर नहीं। आज जब हरेक चोर बना हुआ है, ऐसी घोषणा हमें चौंका देती है, परन्तु चोरी तो जीवनके प्रति एक खास दृष्टि-कोणका परिणाम है। अगर आवक्तताओंको पूर्ण करना ही जीवनका लक्ष्य है, और भौतिक आवक्यकताएं ही आवक्यकताएं हैं, तब चोरी और छीना- अपटी नहीं होगी तो क्या होगा? आयाँका दृष्टि-कोण यह नहीं था इसलिये उनके यहां स्पये-पैसेका कोई ऋण नहीं था। पैसेको चे इतना ही समझते थें जितना यह है, इससे ख्यादा नहीं, इसिलये

पेरोके लिये जनमें मारागारी नहीं होती थी। चन्द्रगुप्तके समय जब मैगस्थनीच भारत आया तन उसमें देखा कि यहां छोग रातको मकानोंमें ताले जगाकर नहीं सीते थे। रातको वे दस्वाने खोलकर सोते थे और चांदकी फिरणोंके लिया दूसरा कोई मकावर्षे नहीं घसता था। ऋण कौन-से थे ? माता-पिताने हमें जन्म दिया, हमें महस्थायम द्वारा अपनेसे बेहतर सन्तान संसारमें छोड़ जानी है, इस प्रकार 'पिल-ऋण' चुकावा जाता था ; गुएओंने अपने आश्रमोंने वैठकर हमें विशा-वान दिया, हमें वानप्रस्थाश्रममें प्रवेश करके इसरोंके बच्चोंको भी विद्या-दान देना है, इस प्रकार 'देव-ऋण' चकाया जाता था; संन्यासियोंने सब-कुछ त्यागकर संसारका भला किया, उसमें हमारा भी भला हुआ, यह हमारे प्रति उनका ऋण है, इस ऋबि-ऋणको अपनी आगुमें संन्यासी बनकर चुकाया जाता था। इतना सब-गुछ चुवानेके वाब भी हमारे सिर किसीका कोई कर्षा न रहे, इसितिये पांच यज्ञोंकी कल्पना की गई थी। यज्ञका अर्थ है--बान। तीन ऋण थे, तो पांच यज्ञ थे, तीन रास्तोंसे लेते थे, तो पांच रास्तों से देते थे। भौतिकवादमें जीवनका रुक्ष्य लेना-लेना है, अध्यात्मवादमें जीवनका रूक्ष्य वेना-देना है। आत्माका विकास लेनेमें नहीं देनेमें हैं, जीड़ने में नहीं छोड़नेमें है। यह ठीक है कि आत्मा प्रकृतिमें इतना बंधा पंड़ा है कि उसे प्रकृति-जैसा बन जानेमें, लेनेमें, जोड़नेमें ही आनन्द आता है, परन्तु लेनेके बाद देनेमें, जोड़नेके बाद छोड़नेमें, प्रकृतिमेंसे अपने खोये हुए रूपको निकाल लेनेमें जो आनन्द और मस्ती आती है वह लेने-ही-लेने के आनन्द और मस्तीसे बहुत ऊंची होती है—यही सिद्ध करता हैं कि विश्वके विकासका तत्त्व स्तेय नहीं, अस्तेय है, भौतिक नहीं आध्या-तिमक है।

#### नह्य नर्य ----

अध्यात्मवादका नीष्टा तस्य 'ब्रह्मवर्ध' है । भौतिकवाद मंसार्धे भोगके सिया कुछ गहीं देखता, आर्य-संस्कृतिका अध्यात्मवाद सोमको त्यामकी तरफ़ जानेका साधन समझता है। संगारमें भोग है, ऐस्तर्ध है---इसमे कौन इनवार कर सकता है, परन्तु क्या कोई भोग अन्ततक टिका है ? विषयोंका स्वभाव आत्माको विषयमेंसे निकाल देना है। अच्छे-से-अच्छा भोजन मुलमें जाकर पुछ देर स्वादिष्ठ प्रतीत होता है, चवाते-चवाते उसका स्वाद चला जाता है, देरतक उसे मुंहमें रखा नहीं जा सकता-- शक्कर भी तो देरतक मुंह में पड़ी रहे तो भीठी नहीं रहती। विषयोंका रस क्षणिक है, वेरपा नहीं, इसलिये हमें विषयोंमें भटकनेके स्थानपर विषयोंमेंसे निक-लना सीखनः है, इन्द्रियोंको खुला छोड़ देनेके स्थानपर उन्हें नवामें करना, संयमभें रखना सीखना है। प्रकृतिके विषय आत्म-तत्त्वको सांसारिक भोग-ऐक्वर्थमें बांधकर, तुच्छ, क्षुद्र पदार्थोंमें अटका देते है । वह इन्हींको अपना रूप जमानने लगता है, इनसे एकात्मता स्थापित करने लगता है, इन्हींमें अहंकार-बुद्धि उत्पन्न कर लेता है। इनसे हटकर, छोटेपनसे बड़ेपनकी तरफ़ चल देना, विषयोंमें अपने स्वरूपको खो देनेके स्थानमें आत्म-तत्त्वकी अपनी महान् सलाको पहजानना बह्मचर्य है । 'ब्रह्म' का अर्थ हे बड़ा, महान्, विशाल । 'चर्य' शब्द 'चर गति सक्षणयोः'—भातुरो निकला है जिसका अर्थ है, चलना, गति करना। त्रहा होनेके लिखे, क्षुद्रसे महान् होनेके लिखे, विषयोंके छोटे-छोटे रूपोंमेंसे निकलकर, आत्म-तरवके विराद रूपमें अपनेको अनुभव करनेके लिये चल पड़ना 'ऋद्याचर्य' है। भौतिकवाद सनुष्यको अल्प बनाता है, तुच्छ और क्षुद्र बनाता है। जहां कहीं वह विषयरूपी मीठेकी छोटी-सी डली पड़ी देखता है वहीं चींटीकी तरह चिपक जाता है, उस छोटी-सी उलीको वह सब-कुछ समझने लगता है, उसका रस चूतने लगता है। परन्तु चीटी भी तो मीठेंके दानेके साथ कुछ देर उलझकर, उसका रस चूलकर उसे छोड़ देती है, आगे निकल जाती है, मिठासके दूसरे वानेकी तलाश करती है। मनुष्य भी एक विषयको छोड़कर दूसरे विषयपर लपकता है, दूसरेंने तीसरेपर ओर इस प्रकार भौतिकवादमें सारी आयु लपकनेमें विता देता है। अध्यात्मवादका कहना है कि संसारके विषय बोल-बोठकर अपनी पुक्छता जता रहे हैं, इनकी रचना ही इस प्रकारकी है कि ये खुद अपनी निस्सारता कह उठते हैं, इनकी यथार्थता इसीमें है कि ये अपना अनुभव कराय, विषयोंमेंसे आवाज निकल रही है—'नाल्पे खुलमस्ति गूमा वे सुलम्'—अल्पतामें सुल नहीं, महानतामें ही मुल है। जीवनके प्रति यह वृद्धि-कोण वन जाना 'ब्रह्म' अर्थात् बड़े होनेके मार्गपर चल पड़ना है—यही ब्रह्मचर्य है।

ग्रह्मचर्यके इस विस्तृत अर्थके साथ इसका एक संकृचित अर्थ भी है। जो न्यानित महान् वननेके मार्गपर चलता है उसके लिये इन्द्रियोंको विषयोंमेंसे खींचकर उनपर संयम रखना, उन्हें अपने वशमें करना आवश्यक है। विषयोंमें ही तो 'अल्पता' है। उनमेंसे निकलना ही तो अल्पतासे निकलना, 'भूमा' में प्रवेश करना है, इसीका नाम 'अहं ब्रह्मास्मि' है —अर्थात् में छोटा नहीं हूं, यहा हूं—महान् हूं। इस दृष्टिले ब्रह्मचर्यका विस्तृत अर्थ जहां महान् वनना है, वहां संकृचित अर्थ संयम करना है। दूसरे शब्दोंमें यह जहां नहां सकता है कहां चंकुचित अर्थ संयम करना है। दूसरे शब्दोंमें यह जहां जा सकता है कि ब्रह्मचर्यके दो पहलू हैं—एक विचारात्मक, दूसरा क्रियात्मक। यहान् वनना विचारात्मक पहलू है, यह ब्रह्मचारीका अव्दर्श है; संयमी वनना उसीका जियात्मक पहलू है, व्योकि संयमी होकर, क्षुड बनानेवाले विषयोंमंसे निकलकर हो, वह महान् बनता है। संयम शब्द भी चहुत विस्तृत है। आंक, कान, नाक, जिह्मा आदि जितनी इन्हियां हैं, वे अपना-अपना रस

ढुँढ़ती है। आतम-तत्त्व इनके छोटे-छोटे विषयोंमें खोथा-खोया न फिरे, यह संयम है, यह ब्रह्मचर्य है, सिर्फ़ा वीर्य-एका ही ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचरिको दीका देते हुए कहा जाता था, ज्यादा जत खाला, ज्यादा भत सीना, ज्यादा मत खेलना, ज्यादा कुछ मत करना। ब्रह्मचर्य शब्दना इन श्रद वालीके लिये—संयमके लिये—चिस्तत अथींमें प्रयोग होते हुए भी एक संकुञ्जित अर्थमें भी प्रयोग होता था। सब विषयोंकी जड़ काम-पासना है। जितने विषय हैं सबका लक्ष्य इस नासनाको जगाना है। ब्रह्मचारीका मुखा लक्ष्य इस वासनापर काब् पाना था। ब्रह्मचर्यका स्थल, सर्व-साधारणकी आवामें अर्थ था, काम-वासनापर आधिपत्य पा जाना। भौतिकवादी जगत फ्राँयडका नाम लेवार कह उठता है कि जास-वासना दवाये दवती नहीं, जितना इसे दवाया जाय, उतनी ही यह चमक उठती है, मानसिक-रोग उत्पन्न कर देती है, अतः यह मार्ग गलत है। ऐसी बात नहीं है। आजकलके मनोविङ्केषणवादी जी-कुछ कहते हैं वह यह है कि इच्छा बबाये दबती नहीं, अन्तरचेतनामें जाकर और अधिक कियाजील हो जाती है, और भिन्न-भिन्न तीरसे मनकी विकिप्त करती रहती है। परन्तु कौन-सी इच्छा ? वह इच्छा जिसे हम अन्तः करणसे तो बुरा नहीं समझते, हां, समाजके भवसे बुरा समझते हैं। बोई दूसरा जान न पाये, देख न छे--इसलिये उसे बबाते हैं, इसलिये नहीं दवाते क्योंकि हम अन्तःकरणसे उसे बुरा समझते हैं। ऐसी इच्छा जब बवतो है तब अन्दर-अन्दर हम उसका मजा लेते हैं, बाहर उसे जाहिर नहीं होने देना चाहते। फिर यह इच्छा अनर्थं पर्यो नहीं उत्पन्न करेगी, वह तो देगचीके उक्कनके नीचे आपका जोर पकड़ रही है। आर्य-संस्कृतिके विचारक भी तो कहते थे-वनेपि रागाः प्रभवन्ति योशिनाम्'-जंगलमें भाग जानेसे ही चासना नहीं चली जाती। अस्ली चीज अन्तः करण है। जब हम अन्तः करणसे

वासनाको चुरा समजनर उसे नव्य कर डाठते हैं, सभावतं भवसे केवल उसे बचा पहीं बेते, तब हम देगचोमेंसे पानी निकालकर बाहर फेंक देते हैं, भाग बनने ही नहीं देते जो जोर पकड़े। इसके अतिरियत फ़ॉयड भी तो यह नहीं कहता कि मनध्य-जीवनमें ऊधम भजानेके लिये काम-वासनाको खुला छोड़ दिया जाय, वह भी तो यही कहता है कि इस वातनाका 'रूपान्तर' हो सकता है। इस दृष्टिसे विचार किया जाय तो भी शहायारीका जीवन काम-वासनाके रूपान्तरणका जीवन था। जो हर समय शारीरिक तथा मानशिक श्रममें लगा रहेगा उसे काम-वासना कव आ पकड़ेगी ? वर्तमान युगने आदित्य ब्रह्मचारी ऋषि दयानन्दसे किलीने पूछा, भगवन् ! क्या आपको काम-भाव कभी नहीं सताता ? उन्होंने उत्तर दिया, वह आता है, दरघाजा खटखटाता है, परन्त मझे कार्यमें लीन देखकर अपना-सा सुंह लिये लौट जाता है। अस्लमें यह वासना मनुष्यपर इतनी नहीं चढ़ी रहती जितना भौतिकवादी दृष्टि-कोणसे हम इसे सिरपर चढ़ा छेते हैं। जहां चारों तरफ़ सिनेमामें गन्दे गन्दे दश्य कलाका नाम लेकर नवय वकोंको विखाये जाते हों, जहां प्रतिदिन रेडियोपर वेश्याओंद्वारा गीत संगीतके नामसे सुनाये जाते हों, जहां पाठ्य-पुस्तकोंमें कामुकता और विला-ि .: . . . . : श्रेगर कामदेव हमारे ः जाय तो आक्चर्य ही क्या है ? कीन पुछता है, हमारे बच्चोंका क्या बनता है, क्या बिगड़ता है। हम लेक्जरवाजी करते रहते हैं, इतना चिल्लाकर शान्त हो जाते हैं कि बच्चोंको सदाचारी वनना चाहिए। आर्य-संस्कृतिने जातिके बच्चोंको सदा-चारी प्रवाहित एक पूर्व कम बनाया था। और उसे जीवनमें घटाया था। तान एएका हुएक वच्या एक योग्य गुरुकी वेख-रेखमें रख दिया जाता था, ऐसा गुरु जो अनुभवी होता था, जीवनकी अंच-नीचमेंसे गुजर चुका

होता था, जो सब काम-काज छोड़कर बानप्रस्थी बनकर सिर्फ़ शिक्षांके काम में जट जाता था। बालकको 'विद्यार्थी' नहीं कहा जाता था, उसे 'ब्रहा'नारी' कहा जाता था, हर क्षण उसे एक ही विचार होता था-उसे ब्रह्मचारी बनना है, अपने आचारको बनाना है, इन्द्रियोंपर काबू पाना है, आराम के नहीं तपस्पाके दिन काटने हैं। ऐसा बालक जब किसी देवीको देखता था तब उसे बहिन या मां कहकर पुकारता था-'मात्वत् परवारेषु'-- यह आर्घ-संस्कृतिका नारा था। आज हमारे वालक जब किसी लड़कीको देखते हैं तो चहलवाजी करते हैं। क्यों न करें, भौतिकवादने उनके दिनासमेंसे इस विचारको निकाल दिया है कि सब लड़कियां उनकी बहिनोंके समान हैं। रावण जब सीताको ले भागा, सीता रास्तेमें अपने कानके, पैरके आमुषण नीचे फॅकली गई । सुग्रीवके हाथ वे आस्त्रण पड़ गये। सुग्रीवने ने आभषण रामचन्द्रजोको देकर पूछा, क्या ये आपकी सीताके हैं ? रामने लक्ष्मणके हाथमें उन्हें बेते हुए कहा, भाई लक्ष्मण ! पहचानों, ये आभूषण सीताके ही हैं क्या ? लक्ष्मणने क्या उत्तर दिया ? रामायणमें वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं, लक्ष्मणने कहा- 'नाहं जानामि केथ रे नाहं जानामि कुण्डले, न्पुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्'—मैं शीता माताके मुखके आभूषण को तो नहीं पहचानता, हां उनके पांचोंके नुपरोंको पहचानता हूं, क्योंकि मैं नित्य-प्रति उनके चरणोंकी वन्दना किया करता था। यह बात भले ही कविने अपनी तरफ़से कही हो, परन्तु आर्य-संस्कृतिके आदर्शको तो सुचित करती है। जब जीवनका दृष्टि-कोण ही भौतिकवादी हो तब मां-बहिन की दृष्टि कहां रह सकती है ?

आज इस बातकी बड़ी जबर्वस्त चर्चा है कि सन्तति-निरोध होना चाहिये, जन-संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, खानेवाले इतने हैं कि सबका पेट भरने जितना अनाज नहीं पैदा हो सकता। कृत्रिम उपायोंसे सन्तति-नियमनका प्रचार कॅसे हो, इसपर सम्मेलन बुलाये जा रहे हैं, इन साधनोंका इस्तेमाल सिखानेके लिये विलिनक खोले जा रहे हैं। ये सब विषय-वासनाको और भड़-कानेकी बातें हैं। यह क्यों समझा जाता है कि मनुष्य संयमसे नहीं रह सकता, वह अपनेको कानुमें नहीं रख सकता, कामदेवका भूत उसके सिरपर चढा-ही-चढ़ा रहता है ? यह इसलिये क्योंकि वातावरण चारों तरफ़ इस एक बासनासे भरा पड़ा है, एक-एक ईंट और एक-एक रोटेके नीचे कामकताके विचार मनुष्यको परास्त करनेके लिये कमर बांधकर बैठे हैं। ऐसी हालतमें काम-वासनाको कौन रोके, ब्रह्मचर्यका कीन नाम ले ? हमारा भौतिकवादी समाज काम-वासनाको बढ़ा रहा है इसिक्ये इस वासनाका मुकाबिला करने के स्थानमें इस बातको खुली छुट दे एहा है, इस बासनाके अवश्यंभावी परिणामोसे कृत्रिम जपायोंका सहारा लेकर बचना चाहता है। कृत्रिय उपायों से सन्तित-नियमन तो हो जायगा, परन्तु उनके निर्वाध प्रचारसे मनुष्यकी पथ-अव्य न होने देनेकी अब जो थोड़ी-बहुत रोक-थाम बनी हुई है वह हट जायगी, और उच्छं खलता और विलासिता अपना नंगा नाच नाचने लगेगी। एक बीमारी दूर होगी, उससे भयंकर बीमारी और उठ खड़ी होगी, ऐसी बीमारी जो फिर किसी डाफ्टरके इलाजसे दूर न होगी। आर्य-संस्कृति में गृहस्थके लिये अहाचारी रहनेको कहा गया है। ब्रह्मचर्य-पूर्वक जो गृहस्थ-धर्मका पालन करेगा उसके सामने सन्तति-नियमनकी कोई समस्या ही नहीं होगी। परन्तु हां, यह ठीक है कि सारे वातावरणको कामुकतासे भर देने के बाद ब्रह्मचर्य-पूर्वक गृहस्य-जीवन बितानेकी शिक्षा नहीं दी जा सकती । आर्य-संस्कृतिकी वृष्टिसे सन्तति-नियमनका प्रश्न समाजके सम्पूर्ण वातावरण को पलट देनेका प्रश्न है, संयमको लहर चला देनेका, ब्रह्मचर्यको भावना को जागृत कर देनेका प्रश्न है। माता-पिताके विमागमें यह बात घर कर जानेकी जरूरत है कि उन्हें अपने पीछे अपनेसे उत्तम सन्तानको छोड़ जाना है, ऐसी संतान जो गमीको तस सन्तानोंके सवान न होकर केरनीको एक सन्तानके समान हो। 'एकेनैच सुपुत्रेण सिही स्विपित निर्मयम्, तहेब दर्जामः पुत्रेः भारं वहति गर्वभी'—केरनीको एक सन्तान हो वह आरामसे सोती है, गमीके दस सन्ताने हों, सब भार होती हैं। इस भाजनाको छेकर हो तो आर्थ-संस्कृतिने संस्कारोंको प्रथाको जन्म विधा था—ऐसी प्रथा जिसका उद्देश्य हो आध्यात्मक दृष्टि-कोणसे संतति-नियमन या नय-मानवका निर्माण था। कृत्रिम उपायोंसे सन्तति-नियमन या नय-मानवका निर्माण था। कृत्रिम उपायोंसे सन्तति-नियमनकी इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी ब्रह्मचर्यकी इस आध्यात्मक-भावनाको जगानेकी कि को सन्तान सानव-समाजमें जन्म छे वह वैसी हो जैसी हम चाहें। ब्रह्मचर्यका यह व्यापक दृष्टि-कोण आध्यात्मवादी वृष्टि-कोण है, भौतिकबादका भी वास्तविक भला इसीमें है, जिस रास्तेपर वह चला जा रहा है उसमें नहीं।

### अपरिग्रह---

आत्म-तत्त्वको प्रकृत्तिके बन्धनमेंसे छुड़ानेवाला पांचवां तत्त्व 'अपरिप्रह' हैं। 'परि'का अर्थ है चारों तरफ़ले, 'प्रह'का अर्थ है प्रहण करना, एकड़ना। 'परिप्रह'का अर्थ हुआ किसी चीजको कसकर चारों तरफ़से पकड़ लेना; 'अपरिप्रह'का अर्थ हुआ, पकड़को ढीला कर देना, छोड़ देना। भौतिकवाद क्योंकि भोग-ऐक्वर्यको ही जीवनका चरम लक्ष्य मानता है इसलिये यह संसारको पकड़कर बैठ जाता है। ऐसा पकड़कर बैठता है कि यह खुद भले ही दूट जाय, इसका भोग न टूटे। परन्तु क्या यह हो सकनेवाली बात है? क्योंन-सा भोग है जो संसारमें अन्ततक दिक सके। भोगको रचना ही ऐसी है कि भोगनेके बाद उसमेंसे मनुष्य हट जाता है, नहीं हटता तो भोग से ही घृणा हो जाती है। भौतिकवाद इस प्रक्रियाको देखता हुआ भी भोगसे

चिषदा हुआ है, इसे छोड़नेका नाम नहीं लेता । यह आत्म-तत्त्वका निषम हे—भोगो और भोगकर स्वयं हट जाओ । अध्यात्मवादमें इसीको 'अपरिग्रह' वदा है। हम संवारमें आये, संसार भोगनेंक ियं है, हमने इसे भोगा-परन्तु संसारसे हमें जाना भी तो है, यह सदा टिकनेकी जगह तो नहीं। तंसार में हवारा आना जिलना वड़ा सत्य है, संसारसे हमारा जाना भी तो उतना ही बढ़ा सत्य है। जीवनकी पूर्णता इसीमें है कि इन दोनों सवाइयोंका मेल किया जाय, समन्वय किया जाय। आर्य-संस्कृति संसारके सूख-ऐइवर्यको भोगनेरी तला नहीं करती थी, परन्तु भोगले हुए भोगमें डूब नहीं जाती थी-शोगके हाथ त्यागको स्मरण रखली भी, व्योक्ति संसारकी अन्तिस संचाई भोग नहीं, भोगमेंसे गुजरकर, त्यागकी तरफ़ जाना है, प्रवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति-मेंसे गुजरकर, निवृक्तिकी तरफ़ जाना है। जब संसार छोड़ना है तब सुद ोगें, या जवर्षस्ती, छुड़वातेले छोड़ें-यही तो सोचनेकी बात रह जाती है, छोड़ें या न छोड़ें-यह वात तो नहीं एहती। आर्य-संस्कृतिने अध्यालायायके एक नियंगको जीवनमें व्यापन एप वे विद्या या-चारों आथलोंकी व्यवस्था दारी प्रत्यको किकर की गई थी। संसारके सब भोग त्यागके लिये हैं, सब अव्यक्तियां निवाधिके किये है--यही 'अगरियह' था। आज हम छोटी-छोटी पीजोंसे ऐसे निल्हिते हैं। वानी उन्होंसे हमारे आण अस्ते हैं, उन्होंसे हमारा रार्वरव है । फोर्ड किसी सभा-लोसाइटीका मंत्री-प्रधान हो जाता है, यह एवमं उस पदको नहीं छोड़ता जबतक उससे छड़वा नहीं दिया जाता, हम धारवारमं अपने बाल-बच्चोंकी उन्नतिमें एकावट बनकर तबलकके लिये बैट जाते हैं जयतक मृत्यु हमें निकम्मा घोषित कर उठाकर वहीं क्षेत्र देशी।

'अस्तिय' और 'अपरिग्रह' में भेद है। संसारमें दो प्रवृत्तियां चल रही है। जरूरतके लिये भोग्य-पदार्थीका लेना तो दल नहीं सकता, परन्तु हम बिना

जरूरतके भी हर चीजको लेनेकी कोशिश गरते हैं। जब हर चीजको लेना है, तो हर उपायसे लेते हैं। जितना अपनी आवश्यकताफे लिये जरूरी हे उतना संग्रह करना, उससे अधिक संग्रह न करना 'अस्तेय' है। हर चीजपर हाथ मारना, जरूरी होना हो, हमें तो लेना ही-लेना है--यह 'स्तेय' है। स्तेय-अस्तेयकी इन दो प्रवृत्तियोंके बाद एक तीसरी प्रवृत्ति है। समय आता है जब जो-कुछ हसने अपनी आवश्यकताके लिये बटोरा है, संग्रह किया है, उसकी भी आवश्यकता नहीं रहती, वह फाम दे चुका होता है। उस समय उसे छोड़ देना, उस समय उससे चिपटे न रहना 'अपरिपह' है, न छोड़ना, उस समय भी उससे चिपटे रहना 'परिग्रह' है। जरूरतसे ज्यादा न लेना 'अस्तेय' हैं, जरूरतके लिये जो-मुख लिया है उसे भी समयपर छोड़ देना 'अपरिग्रह' है। भौतिकवादकी आघारभूत भावना 'परिग्रह' है। हस हर चीजको पफड़ना चाहते हैं, छेना चाहते हैं। पकड़ते-पकड़ते जिस चीजकी हमें जरूरत नहीं उसे भी पकड़कर बैठ जाते हैं। 'परिग्रह' बढ़ते-बढ़ते 'स्तेय'का रूप धारण कर लेता है। अध्यात्मवातकी आधार-भूत भावना 'अपरिग्रह' है। इसमें, जिन चीजोंकी हमें जरूरत नहीं उन्हें लेनेका तो हम नाम ही नहीं लेते, 'अस्तेय'से तो हम शुरू करते हैं, परन्तु छोउ़ते-छोउ़ते जिन घीजोंकी हमें जरूरत थी उन्हें भी ठीक समयपर अपनी इच्छासे छोड़कर अलग हो जाते हैं । 'अस्तेय'का चरण लक्ष्य 'अपरिग्रह' है, 'अस्तेय'से---आवश्यकताओंको घटानेसे हम शुरू करते हैं, 'अपरिग्रह'से--आवश्यक-ताओंको विलकुल तिलांजिल देनेसे हम समाप्त करते हैं । वृसरेकी चीजको छोड़ना 'अस्तेय' है, अपनी चीजको भी छोड़ देना 'अपरिग्रह' हैं। यानप्रस्थ और संन्यास अपरिग्रहके मार्गपर चलनेके ही तो आश्रम थे। हर हालतमें अध्यात्मवादका लक्ष्य लेना नहीं देना है, पकड़ना नहीं छोड़ना है, जूबना नहीं तैरना है, कमर टेककर बैठ जाना नहीं मुकाबिला

करना है, प्रकृतिपर विजय पाकर आत्म-तत्त्वके विकासके भार्गकी कांटोंसे सून्य कर देना है।

सदियां गजर गईं जब अध्यात्मवाहके इन पांच तत्त्वोंकी घोषणा सहाधि पतंजालिने गोग-वर्शनयें की थी। यम-नियमके नामसे जिन दस साधनोंना वर्णन योग-दर्शनमें किया गया था जनमेंसे---'अहिंसासत्यास्तेय-ब्रह्मचर्यापरिप्रहाः यमाः'—ये पांच वे ही अध्यात्मिक तत्त्व थे जिनका वर्णन हमने अभी किया। महात्मा बुद्ध अपने शिष्योंको बीक्षा देते हुए जो दस 'आदेश' देते थे वे यही यम-नियम थे। यहदियोंमें भी कथानक प्रचलित है कि जिहोवा ने मुसाको मौंट सेनाईपर बुलाकर पत्थरकी दो पहियां दी जिनपर दस आजाएं (Ten Commandments) लिखी हुई थीं। वे दस आज्ञाएं यही यम-नियम ये। हजारत मसीहने पर्वतपर खड़े होकर उपवेश विया था जिसे 'सरमन आंन दी मौंट' (Sermon on the Mount) कहा जाता है। इसमें भी यम-निवर्भांकी व्याख्याके अतिरिक्त जुछ नहीं। संसारके घर्म किन्हीं वातोंमें आपसमें लड़ते हों परन्तु आर्य-संस्कृतिके इन मल-तत्त्वोंके सामने राव सिर घुकाते हैं। धर्म तो अलग, भौतिकवाद भी इन सचाइधोंके सामने मृक होकर खड़ा रह जाता है, वह भी इनकी यथार्थता से वुन्कार नहीं कर सकता। ये वे तत्त्व हैं जो जितने दबायें जाते हैं जतने उभरते हैं। तेल पानीकी सतहपर उड़ेल दिया जाय, तो क्या वह नीचे बैठ जाता है ? यह अपर उठता है, पानीकी सतहपर चमकने लगता है। ये पांचों तत्य भोतिकवारके इस विशाल विश्वरूपी समुद्रकी किसी भी निचली-से-निचली तहमें क्यों न दबा विये जांग, ये दबते नहीं, ऊपर तैर भाते हैं, सबको दीखने लगते हैं । हिसा अहिसाको, अनृत सत्यको, स्तेय अस्तियको, अबह्मचर्य मह्मचर्यको, परिग्रह अपरिग्रहको दवाते हैं, परन्तु सब रकावटोंकी तोड़कर हिसामेंसे अहिसाकी आवाज आ रही है, अनृतके पीछे

से सत्य चमक रहा है, स्तैयमंसे अस्तेय, अजहाजर्षत्रेंसे जहानर्य, परिष्ठहुनेंशे अपिएम्ह आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। भौतिकवाद भी देख रहा है कि ये पांचों आध्यात्मिक-तत्व ऐसे उभरते आ रहे हैं जैसे कोई पंनी लीज सब ककावडोंको, आवरणोंको, विध्न-बाधाओंको चीरती-फाड़ती जाहर निकलती आ रही हो।

हिपालमकी उन गुकाओं मेंसे वहां कभी तपस्तीलोग भीतिकताह कें दूर्वी हुई संतप्त हुनियांची आध्यातिमक वान्तिका संदेश विया करते थे, आज भी, एक-दूसरेंके मधिरकी प्यासी, बावली दुनियांके लिये एक भूंच मुनाई दे रही है। भारतेंके स्थानमें बेना सीखो, उन्हुं बलताने स्थानमें ईमानदारी सीखो, सेनेके स्थानमें देना सीखो, उन्हुं बलताने स्थानमें संग्र सीखो, संतरेंके स्थानमें विकास सीखो, उन्हुं बलताने स्थानमें अपनेको सो देनेके स्थानमें विकास तीखो, अहातिकी सामावांचमें अपनेको सो देनेके स्थानमें विकास सीखो—'रीज स्थानको स्थानमें को बाग करो, कांचले पुनानों में में वात समावो, वामावांचे पुनानों में में बात समावो, वामावांचे पुनानों में को यह सच्चेत भूंच सामावांचे किया है और पुनीं वात सामावी हुनानों मूंच रहा है—- देखनेकाले निराने हैं, कोण सुननेवाले हुनने हैं।

## [ ?? ]

# उपसंहार

भौतिकवाद तथा अध्यात्मवादका समन्वय---

हुमले देखा कि धार्य-संस्कृतिका दृष्टि-कोण कोरा आध्यतिसक दिन्दि-कोण नहीं था । कोरे आज्यात्मिक री हुमारा अभिप्राय है ऐसा द्विट-कीण जिससे भौतिकवादको सर्वथा हेय द्विटसे देखा जाता हो। आर्य-संस्कृतिका द्रिट-कोण वर्तमान प्रचलित विचार-वाराकी दृष्टिसे एक धैनानिक दृष्टि-कोण था । आजकलके विचारक जी-कुछ दीखता है उराको सत्य सानकर भलना अधिक युवितयुक्त समझते हैं, इसे वे च्याबहारिक-वृध्टि महत् हैं, आर्थ-संस्कृतिकै विचारक भी जो-कुछ दीखता हं उसे सत्य मानकर चले थे, ग्यावहारिक-वृण्टिसे ही जीवनकी समस्यापर सोचले थे। संसार सत्य है-यह हमें अनुभव से दीखता है। आज जगत् है और कछ जब हम सोकर उठे तो जगत्का कहीं पता ही नहीं-ऐसा हो नहीं होता। लाखों करोड़ों सालेंसे यह विश्व अपनी माना प्रकारकी विभृतियोंके साथ चला आ रहा है--इसे मिण्या कैसे मानें ? परन्तु व्यावहारिक-दृष्टिसे यह भी सत्य है कि यह संसार और इसके विषय अन्तराज टिकनेवाले नहीं। आज जो बस्त हमारे जिसको लुभाती है, जिसके निना हम रह नहीं सकते, कल उसे हम बिल्लुल भूल जाते हैं, उसकी तरफ देखने को भी जी नहीं चाहता। जिन विषयोंके प्रति हमारा लिचाव होता है उन्होंके प्रति हम उपराम हो जाते हैं।

यह विरोध-सा बीखता है, परन्तु इस विरोधका कारण है। इसका कारण वहीं है कि बद्धपि लंबार सत्य है, इसके विषय सत्य है, तथापि जब हम संवारको पूर्ण-सत्य मानकर इसके विषयोंमें रम-रम जाते हैं, इतना रम जाते हैं कि इसरो परे जी-कुछ हं उसे भूल जाते हैं, तब यह संसार असत्य हो जाता है, सिथ्या हो जाता है, तय विधयोंमें अपने-आपेको स्रो देने-वालेके सामने यह सल्य-संशार ही अपनी असत्यता, निस्सारता और मि॰यात्य खोलकर रख देता है। कीन है जो संसारके विषयोगें रमनेकं बाद जनसे उपराम, नहीं हो जाता, उनसे लगावके बाद अलगाव नहीं अनभव करता । संसारसे लगावको जैसे हम अनुभव करते हैं, वैसे इससे अलगाव को भी हमीं अनुभव करते हैं। इस दृष्टिसे भौतिसवाद भी सत्य है, अध्यात्मवाद भी सत्य है--परन्त पूर्ण-सत्य न भौतिकवाद है, न अध्यात्म-बाद है, पूर्ण-सत्य भौतिकवाद और अध्यात्मवादका समन्वय है। व्यापक बुध्टि तो वही है, जो अधुरी नहीं, पूरी सचाईको बेखे, और पूरी सचाई है-संसारका सत्य होना, बनुष्यका संसारके भोगके लिये लालायित हो उठना, उसके बाद संसारका असत्य प्रतीत होने लगना, और संसार कों भोग छेनेके वाद संसारसे उपराम हो जाना। यही सत्य वृष्टि है, व्याय-हारिक दृष्टि है---ऐसी दृष्टि जो हर-एकको अपने प्रतिदिनके व्यवहारमें अपने अनभवमें आती दीख पड़ती है ।

यह संसार जो सत्य प्रतीत होता है, कुछ देरके बाद असत्य क्यों प्रतीत होने छणता है, दुनियांको भोगनेका परिणाम ृतियांसे विरक्ति क्यों हो जाती हैं? इसके दी कारण हैं। एक वाह्य कारण है, दूसरा आग्मन्तर। वाह्य कारण तो यह है कि संसारकी सारताके पीछे असारता छिपी पड़ी है, और जब हम संसारकी सत्य मानकर चलने छगते हैं तब वह धीरे-धीरे प्रकट होने छगती हैं। जी उत्पन्न हुआ है वह समय आनेपर नण्ट

हो जाता है---शस्य, वनस्पति, कीट-पतंग, पक्षी, पशु, मनुष्य सभीवें उत्पक्ति कोर विनाधका एक अटल नियम है। संसारकी हर वस्तुमें क्षय है, नाज है, कोई वस्तु अपने मोहक रूपमें शाक्ष्वतफालतक टिकनेवाली नहीं है। संसारके सुन्दर रूपको देखकर उसकी तरफ राग पदा होता है, उस सुन्दरताको धीरे-धीरे नष्ट होते देखकर उससे विराग उत्पन्न हो जाता है। इस बाहच कारणके अतिरिक्त विधयोंसे उपरतिका दूसरा कारण आभ्यातर है। इच्छाकी तृष्तिके अनन्तर अनिच्छा, प्रवृत्तिके बाद निवृत्ति, शोगके वाद त्याग-यह मानसिक रचनाका अनुरुलंघनीय नियम है। कोई खाना खानेके वाद फिर झट-से खाना खाने नहीं बैठ जाता, भरतेट पानी पीनेके बाद फिर झट-से पानी पीने नहीं लगता। भुस मिट जानेके कुछ वेर बाद फिर मुख लगती है, प्यास बुझ जानेके फुछ देर बाद फिर प्यास लगती है, इसका यह अभित्राय नहीं है कि वैराग्य के बाद फिर राग उत्पन्न होना, संसारसे मोह छूट जानेके बाद फिर मोह उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। भूख-प्यास भौतिक हैं, उनका बारीरसे संबंध है, वे लगती है, मिटती है, कुछ देर ज्ञांत रहनेके बाद फिर लगती हैं, उगका बार-बार लगना ही उनका नियम है; राग-मोह-ममता-प्रवृत्ति आध्यात्मिक हैं, उनका शरीरते नहीं मनसे, आत्मासे संबंध है, रागके बाद वैराग्य, मोहके बाद विसोह, ममताके बाद नमताका नाम, प्रवृत्तिके वाद निवृत्ति--यही आध्यात्मिक नियम है । यह हो सकता है कि रामके बाद बैराम्य आये, कुछ बेरतक बैराम्य टिके, और जली बस्तुके लिये फिर राग, फिर प्रवृत्ति जाग उठे। परन्तु यह परखा हुआ आध्यात्मिक नियम है फि पहली बारका राग, पहली बारका मोह, पहली बारका आकर्षण जितना प्रबल होगा, दूसरी वारका उतना प्रवल नहीं होगा, दूसरी वारका जितना प्रवल होगा, तीसरी बारका

अतना प्रवल नहीं होगा, एक ही वस्तुके प्रति राग उसरोत्तर निर्वल होता जायगा, क्षीण होता जायगा, धीरे-धीरे मिटता जायगा । हां, यह हो सकता है कि रामके बाद एक वस्तुके लिखे वैराग्य उत्पन्न हो जाय, परन्तु दूसरी वस्तुके लिये राग उत्पन्न हो जाय, उतना ही प्रवल राग जितना उस बस्तुके लिये हुआ था जिसके प्रति अत्र वैराग्य उत्वज्ञ हो गया है। परन्तु घरि-धीरे वही बात फिर इसके साथ होने लगेगी, यह क्या और यह पया, प्रत्येक भौतिक-पदार्थके साथ ऐसा ही होता है। जब प्रत्येक भौतिक-पदार्थके साथ रागके पीछ वैराग्य आसा जरूरी है तब यह कह देनेमें कोई अल्पुधित नहीं कि भूखके पुरु देर बाद भूख भक्ते ही लगे, परन्तु राग-मोह-भमताले होते-होते अन्तर्मे वैराग्य और त्याग उत्पन्न होना अवश्यमभावी है। एक रागके बाद जब भी दूसरा राम होगा, यह अगर फिसी प्राकृतिक दिवयके साथ होना तो उराका अन्त वैराग्य अनुहय होगा । जिस एक विषयके प्रति राग उरुपन्न हुआ है उसी विषयके प्रति वैराग्य भी उलका हो जायगा, जिसके प्रति आकर्षण है उसीके प्रति जवाशीनता भी जत्पण होगी । रागके बाद बैराम्य, प्रवृक्तिक बाद निवृत्ति, भीगर्फे वाद त्याग--इस नियमको कोई टाल नहीं सकता। कोई भी भौतिक पदार्थ होगा उसके साथ यही नियम घटना चला जायका ।

आस्मिक-जगतमें इस प्रकारके नियमका होना वया सिंह कारता है? हम एक जीलमें रस लेते हैं, कुछ देर वह वस्तु हमारी तृष्तिया श्राधन रहती हैं, हम उसीमें एकाम हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं, उजीमें जीन हो जाते हैं। परन्तु कुछ देर बाद हम अनुभव करने लगते हैं कि वह वस्तु अब हमारी तृष्तिका साधन नहीं रही, वह बिल्कुल एक खोलली-बी, नीरस वस्तु हैं, हम उसे छोड़ आगे, किसी दूसरी बस्तुकी, तृष्तिके किसी दूसरे साधनकी तलादामें निकल पहते हैं। मनुष्यका मन इसी प्रकार

एकरो यूपरे और दूतरेसे तीलरे पवार्थकी खोजमें भटकता किरा करता है। नया यह भएय ना यह सिद्ध नहीं कर रहा कि तंसारके पहार्थ भन्यको क्षाने पास पाँच-खाँचकर इसलिये बलाते हैं कि उसके सामने अपनी अस्ली-यतको, अपने प्रधार्थ-स्वरूपको खोलकर रख दें, और उसके कानमें चपकेते कह दें कि तेरी आत्मिक-प्यास संसारके विषयोंमें पड़े पानीके एक-एक बुंधसे नहीं बुसेगी, इसे बजान। है तो आगे वेस, प्रकृतिसे असो, प्रकृतिके विवयोंसे आगे -- उस तरफ़ जहांशे ये बूंवें आती हैं, जो इन बूंबोंका आविकोत है, इनका भंडार है। आत्मामें अनला, अखंड आनन्दको पानेकी एक अभिट पाह है--इससे कीन इन्यार कर सकता है ? उस चाहकी पुरिके लिये ही तो यह मनुष्य संसारके विषयों में जगह-जगह अटकता है। इन विषयोंमें वह बाह पूर्ण नहीं होती इसीलिये तो कुछ देर सद्यानंके बाद यह ऐसी यस्तुको जिसपर इसका जीना-भरता अंत-लिन्द्रस था छोड़कर आंगे चल देता है। अगर यह बात न हो तो ग्या मारण है कि प्रवृक्तिके बाद निवृत्ति अवदय अति है, रागके बाद बेराग्य अवस्य अता है, बड़ें-से-बड़े रागी, भोगी और विलासीको भी आता है। यह नहीं हो सकता कि आत्माका इस प्रकार भरवाना सदा भरकनेके लिये ही है, यह भकटना एक ऐसी घुमरघेरी में पड़ जाना है जिसका कोई और-छोर नहीं। विव्यक्ती रचना ऐसी नहीं है। प्यास है तो उसे बुधानेके लिये पानी भोज़ब है, आंख है तो देखनेके लिये सूर्य भोज़ब है, अनन्त सुखको, आनन्दकी चाह है, तो वह चाह पूरी होनी ही चाहिये, इस खीजका कोई अन्त होना ही चाहिये--यह नहीं हो सकता कि यह चाह चाह ही बनी रहे, यह खोज खोज ही बनी रहे, भटकना भटकना ही बना रहे, स्टिकी रचनामें ऐसा इक भी महीं है जो इस प्रकारके निराताके दरिट-कोणकी पुष्टि करे।

आर्य-संस्कृतिके जिस दृष्टि-कोणका हमने अभी वर्णन किया उसक विक्लेषण किया जाय तो निष्न वातें उसमें या जाती हैं :---

- (१) यह संसार सत्य है, यह भनुष्यके मोगके लिये रचा गया है— मनुष्यके लिये यह कर्म-भूमि है, कर्म-क्षेत्र हैं।
- (२) संसार सत्य है पर साथ ही अशस्य भी है, कोई बस्तु यह दिकती नहीं, अस्तिका अन्त नास्ति है, उत्पत्तिका अन्त विनाम है, जो आज है यह कालान्तरमें नहीं है।
- (३) संसार सत्य है, सार-युक्त है, भोगके लिये रचा गया है इसलिये प्रवृत्ति-यार्ग, भौतिकवाद—मह गलत नहीं, सही रास्ता है।
- (४) परन्तु संसारकी हर वस्तु नाशकी तरफ बढ़ रही है, किसी वस्तुमें अनन्त, ज्ञाञ्चत सुख नहीं, इसिलये नियृत्ति-मार्ग, अध्यात्मयाद---यह भी सही रास्ता है।
- (५) ऐसी अवस्थामें न केवल प्रवृत्ति-यार्गको ही सही कहा जा सकता है, न केवल निवृत्ति-मार्गको ही सही कहा जा सकता है। योगो मार्ग अलग-अलग एकांगी मार्ग हैं, सर्वांगीण मार्ग वह है जिसमें दोनोंका समन्वय हो।
- (६) परन्तु समन्तयमें भी भोग पहले है, त्याग पीछे, प्रवृत्ति पहले है, निवृत्ति पीछे। भोगके बाद त्याग है, त्यागके बाद भोग नहीं, प्रवृत्तिके पीछे निवृत्ति है, निवृत्तिके पीछे प्रवृत्ति नहीं।
- (७) इस सबके अतिरियत यह भी स्पष्ट है कि प्रवृक्ति निपृत्तिकी तरफ़ ले जानेका साधन है, भोग त्यागकी तरफ़ संकेत करता है, संसारके विषयोंकी निस्सारता किसी अनन्त, ज्ञाक्वत मुखके छोतको सत्ताकी गरफ़ अंगुली उठाकर कह रही है—इधर नहीं, उधर जाना है, इसे नहीं, उसे पाना है।

जो वालें हमने कहीं उनकी सत्यतासे कोई इन्कार नहीं कर सकता—
न इनले योतिकवादी इन्कार कर सकता है, न अध्यात्यवादी । संसारके
प्रति ज्यावहारिक दृष्टि-कोण यही है । कोरा भौतिकवादी सच्चाईके
एक पहलूको लिये खड़ा है, कोरा अध्यात्सवादी भी सच्चाईके दूसरे
पहलूको लिये खड़ा है। भौतिकवादी इस बातसे इन्कार नहीं कर सकता
िक संवार अनित्य है, नहचर है; अध्यात्मवादी इस बातसे इन्कार नहीं
कर सकता कि संसार सन् है, और सव कारोवार इसे सत् मानकर ही
चलते हैं। ऐसी अवस्थान ज्यावहारिक तथा ज्यापक-दृष्टि तो वही हो
सकती है जो भौतिकवाद तथा अध्यात्मवाद होनोंको लेकर चले, दोनों
का समन्त्य करे। आर्थ-संस्कृतिकी दृष्टि वही है, और इस संस्कृतिके
विजारकोंने इसी दृष्टिको लेकर जीवनके हर पहलूपर विचार किया है।

### आर्य-लंशहतिका आधिभौतिक उन्नतिका चित्र-

इस वृष्टिको आधार बनाकर जिस सभ्यताका उदय हुआ उसका स्वरूप गया था? आर्थ-संस्कृतिमें सब प्रकारको भौतिक-समृद्धिकी कायना की जाली थी, सुख-ऐक्वर्यके लिये, संसारके प्राकृतिक वैभवके लिये विरु खोलकर प्रयत्न होता था। तभी तो राष्ट्रके उत्थानये लिये यजुर्वेदमें जो प्रार्थना की गई थी उसमें कहा गया था—

'आ ब्रह्मम् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्नक्षी जायताम्, आ राष्ट्रे राजन्यः श्र इषच्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्, वाग्ध्री धेनुर्वोद्धानङ्वानाश्चर्माप्तः पुरिच्योधा जिण्ण् रथेट्टाः समेयो युवास्य यजमानस्य बीरो जायताम्, निकामे निकामे तः पर्जन्योऽभिवर्षेषु फलवत्यो नः ओषधयः पच्यन्ताम्, योगक्षेमो नः करुपताम्'। —राष्ट्रमें तेजस्वी ब्राह्मण हों, मूरबीर क्षत्रिय हों, सर-भरतार दूध देनेवाली गीएं हों, भारी-भारी भार ढोनेवाले तेल हों, सरपट बीड़तेवाले घोड़े हों, गांव तथा नगरमें अपनी बुद्धिके लिये मानी जानेवाली विशिवां हों, गांव तथा नगरमें अपनी बुद्धिके लिये मानी जानेवाली विशिवां हों, गजमानके युवा, बीर पुत्र हों, जो जहां जांव विजयका डंबा नजाते जांव, रघोंवर सवारी करें, सथाओंमें आपण दें, जिस जगह हम माहें गहां धादल वरसें, वनस्पतियोंमें पके हुए फल लड़े हों, हम सवका योग-क्षेम हों, कल्याण हो, हम सबकी सन तरहकी समृद्धि हों।

# 'वर्ग'-'अर्थ'-'काम'-'मोक्ष' की चतुःसुत्री----

भौतिक-समृद्धिका इस तरहका उनका सकना था। परन्तु भौतिक-दृष्टिके समृद्धिक मार्गपर पम तहती हुए जनके जीवनका सुन था—'धर्म', 'अर्थ', 'काम' और 'सीक्ष'। इस बार करहों में आर्थ-संस्कृतिको जीवनके प्रति दृष्टि समा जाती थी। इन धारों में मूट्य स्थान 'धर्म' का था। 'धर्म'पर हो। दृष्टिऑरी विचार किया जा सकता है—विचारत्कक (Theoretical)। विचारत्कक (Theoretical)। विचारत्कक (Theoretical)। विचारत्कक वात्या-परमाला-प्रकृतिसे हैं, कोई पुष्ट मानता है, कोई पुष्ट प्राप्तत सम्बद्ध सम्बद्ध अवनि विवेचना करना हमारा छ्या नहीं है। हम तो इस प्रत्यमें अनकी विवेचना करना हमारा छ्या नहीं है। हम तो इस प्रत्यमें आर्थ-संस्कृतिके फियात्मक, ज्यावहारिक ववस्पपर विचार पर रहे हैं। विवात्मक-दृष्टिसे धर्म' का अधिक्षय उन व्यापहारिक वातोंसे हैं जो जीवनको प्रेरणा हेती हैं—'बोबना छक्षणोऽर्थः धर्मः'—यह जैमिनीने मीमांसा-वर्धनमें कहा है, इसमा अर्थ भी यही हैं—जो प्रेरणा दे यह धर्म है। जीवनको प्रेरणा देगेवाको वात कीन-सी हैं? अहिसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्थ और अपरिप्रत् —इन्होंसे तो व्यक्तियाँका, स्थाजका

और एक्ट्या जीवन प्रभावित होता रहता है। शानितते वर्षे या लड़ाई-क्षपड़ा करें, विभव-वान्तिका नारा लगावें या इंटेके जोरसे राज्य करें, तल बोलें या भतलबके लिये झठ भी जोलें, दूसरेकी चीजपर हाल डालें या न डालें, ब्रह्मचर्यसे जीवन बितायें या लंगरताकी भी जीवनमें स्थान वें, लंसारको भोगते ही रहें या किसी समय इसे छोड़ भी वें--ये वातें जीजनको श्रेरणा देनेवाली हैं, कियात्मक हैं, व्यावहारिक हैं, इन्हींको आर्य-संस्कृतिमें विद्यारमक 'वर्म' कहा गया है । आर्य-संस्कृतिका कहना वा दिः अहिता, सत्य, अस्त्येय आति सार्विकिक हैं, और 'सार्वभीय हैं। योग-इर्शिक्षें इन्हें 'सार्वभीमाः महात्रतव्' कहा गया है। ये जत नहीं, यहासत हैं। 'जनर्भ' और काउ नहीं, जिसी देश-कालमें इन पहास्रतोंनेंसे किसी महाशसका करलंबन करना ही 'ग्रहमी' है । इस एक्टिसे हिसा, जरास्य, स्तेय, यावहरू वर्षे, परित्रह---ये सव 'अथर्म' हैं । इसी दरिटने आर्थ-संस्कृतिकी राजागीतिमें उच्य-आदयोंको पायेथे किये वीच उपाधीमा श्रायकम्बन पारता यंजित है। वाप्यकी विद्धि हो गई, तो साधम उचित हो या असुचित हो, कोई परनाह वहीं-किसे जंडेकीमें 'End justifies the means' कहा जाता है--यह बात आर्थ-लंख्कृति नहीं भागली । जार्थ-लंख्कृति सी कार्य-कार्यके अध्य नियमको आयोर धनाकर चयती है। अगर सारक बुरे हैं सो जनका जुरा फल मिलना ही चाहिये, वर्तधान छहेश्य की लिखि पूरे साधनीति ही गई सी हो गई, परन्त बुरे साधन स्वयं एक कर्ष है, और जैसे अर्थक कर्ष कार्य-कारणके नियमले बंधा हुआ है, धैसे ये कर्य-ये बुरे लाञन-अवना बुरा कर्म-फल लावेंगे और लावेंगे, फिर कैसे पहा जाय कि साध्यकी सिद्धि हो गई तो साधनका उचित-अनुचित होना कोई अर्थ नहीं रखता ? जो विचार-वारा ऑहसा-सत्य आधिको सार्वभाम महाव्रत मानती है, कार्य-कारणके नियमको अटल मानती हैं, वह अनुचित साधनोंसे उद्देश्यकी सिद्धि करनेके लिये तथ्यार नहीं हो सकती । अनुचित साधनोंसे उद्देश्यकी सिद्धिके लिये वहीं तथ्यार हो सकता है, जो इन साधनोंको स्वतन्त्र कर्म न मानता हो, कर्म-फल को न मानता हो, कार्य-कारणके नियमको अखंड न मानता हो।

'धर्म'के बाद 'अर्थ' और 'काम' है। 'अर्थ' का सम्बन्ध है जारीरिक आयह्यकताओंसे, 'कास'का सम्बन्ध है मानरिक आवश्यकताओंसे---कायनाओंके। 'अर्थ' और 'काय'को आर्य-संस्कृति जीवनका आवश्यक भाग समझती थी तभी तो जीवनकी इस चतुःसूत्रीमें इन दोनोंकी परिगणना की गई थी। परन्त 'अर्थ' कैसा, और 'काम' कैसा ? आज 'अर्थ' का सम्पादन हो रहा है, धन-बौलतको हम पैदा कर रहे हैं, और जितना यह पैदा हो रहा है उतनी आर्थिक-समस्या विकट होती जा रही है। सबसे विकट समस्या यह है कि आज 'अर्थ' हमारे जीवनका आदि है, और 'अर्थ' ही हमारे जीवनका अन्त है । भौतिकवादके इस दृष्टि-कोणको महाभारतने जैसे उत्तम शब्दोंमें प्रकट किया था--'अर्थस्य पृष्की दास: दासरत्वर्थो न कस्यचित्'--पुरुष 'अर्थ'का दारा है, 'अर्थ'के लिये सब-फुछ करता है, 'अर्थ' तो किसीका दास नहीं । भौतिकवाद तो सदा रहा है, आज है, महाभारत-कालमें भी था । हां, आज यह दृष्टि-कोण मानघ-समाजके जीवनको चारों तरफ़से व्याप रहा है, पहले व्याप नहीं रहा था। आज जितने नये-नये 'वाद' निकल रहे हैं, 'अर्थ'को आधार बनाकर आगे चलते हैं । पूंजीवाद है, समाजवाद है, कम्युनिस्म है--ये सब 'अर्थ-वाद' हैं । आर्य-संस्कृति 'अर्थ'को जीवनका आवश्यक अंग समझती थी, परन्तु सर्वांग नहीं समझती थी । आर्य-संस्कृतिका दृष्टि-कोण ही दूसरा था। धन-दौलतकी उतनी ही आवश्यकता है जितना खाने-पीने, अच्छी तरहसे रहनेके लिये जरूरी है, उससे अधिक सम्पत्ति होगी तो

भोग रहेगा, विकासिता बहेगी, जिलासिताले रोग बहेगा, ईब्र्या, हेया, कालच्य, भोह, भगता, लड़ाई-दागड़े—ये सब बहेंगे। जावदयकताले अधिक सम्पत्तिको जमा ही मनुष्य तब कर सकता है जब वह अधर्मका आश्रय ले, किसीको लूटे-खसोटे, ठगे, चोरवाजारी करे, खाने-बीनेकी चीजोंमें मिलाबट करे, पूरेका आधा, आधेका चौथाई वे। आर्य-संस्कृति 'अर्थ' को जीवनके लिये आवदयक सक्कती थी, परन्तु इस संस्कृतिमें 'धर्म'-पूर्वक 'अर्थ' के सम्पादनका विधान था, 'अधर्म'-पूर्वक 'अर्थ' का नहीं। 'धर्म'-पूर्वकका अभिश्राय है, सच्चे, ईमानवार साधनींसे सम्पत्तिका कमाना; क्षूठे, बईमानीके, ठगवाजीके साधनींसे अर्थ-सम्पादन न करना।

'अर्थं'मी तरह 'काम'को भी वे जीवनका आवश्यक अंग सर्वमते थे, परन्तु आजकी तरह 'काम'को, 'वासनाओं'को वे बेलगाम नहीं छोड़ देते थे। अथवंवेवमें लिखा है—'कामो जजे प्रथमं, नैनं देवा आपुः जितरों न मत्याः, ततरत्वमित ज्यायान् विश्वहा महान्, तस्मै ते काम नम इत्कुणोभि'—'यह काम सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ, इसका पार देव-जितर-भनुष्य कोई नहीं पा सका, यह संसारका सबसे बड़ा और सबसे महान् अत्रु है, नाज करनेवाला है, विश्वहा है, हे काम! में तुझे नमस्कार करता हूं।' 'काम' कितना प्रवल है इसे आर्य-संस्कृति खूब अच्छी तरह समझती थी, परन्तु साथ ही यह भी समझती थी कि इसे आजकलकी तरह खुली छूट दे वी जाय तो यह समाजका सत्यानाज कर देता है। 'काम'की प्रयलताको आज भी समझा जा रहा है, आर्य-संस्कृति भी समझती थी, फर्क इतना है कि आज उसपर कोई रोक नहीं, उस संस्कृतिमें रोक थी। कैसे अञ्चलिल, गन्वे इध्तिहार अल-बारोमें छपते हैं, नव-युवकोंको पथ-चष्ट करनेवाले दृश्य सिनेमाओंमें विखाये जाते हैं, कामोसेजक के स्वान कर करनेवाले दृश्य सिनेमाओंमें विखाये जाते हैं, कामोसेजक के स्वान करनेवाले दृश्य सिनेमाओंमें विखाये जाते हैं, कामोसेजक के स्वान करनेवाले दृश्य सिनेमाओंमें विखाये जाते हैं, कामोसेजक के स्वान करनेवाले दृश्य सिनेमाओंमें विखाये जाते हैं, कामोसेजक के स्वान करनेवाले दृश्य सिनेमाओंमें विखाये जाते हैं, कामोसेजक के स्वान करनेवाले दृश्य सिनेमाओंमें विखाये जाते हैं, कामोसेजक के स्वान करनेवाले दृश्य सिनेमाओंमें विखाये जाते हैं, कामोसेजक के स्वान करनेवाले दृश्य सिनेमाओंमें विखाये जाते हैं, कामोसेजक के स्वान करनेवाले स

गाये जाते और ध्यक्ति-निधेषक-यन्त्रों हारा यूर-दुरतक, जो जुनना चाहें वा जो न मनना चाहें, अवके कार्नोतक पहुंचते हें--यह सब कामुकता और वासनाको जगाना नहीं तो क्या है ? और, ऐसे वासायरणको उलाव करनेके बाद यह कहना कि 'काम'पर विजय पाना पाठिन है, इस सार विषयके साथ हंसी-खेल करना नहीं तो क्या है ? आर्थ-संस्कृति इस बातको भली प्रकार समझती थी कि काम्हताके वातावरणको उत्पन्न करके इन्द्रिय-द्रयन और संयम अक्षंभव है, ऐसे वातावरणयें रहनेवालीके लिये एन्द्रिय-दमग और संयम निस्तानेह फ्रांयडने मनोविवरेशणणहादने अवसार स्नाय-रोग उत्पन्न कर सकता है, परन्त आर्थ-संस्कृतिके विकारक कामुकताको कोई ऐसी भृत-बला नहीं रामक्रते थे जिले, अबर धनव्य इनके अरुवाभाविक वातावरणमें न रहे, तो वह इन्हें कत्रमं हो नहीं कर सकता। अस्वाशाविक कामुकताको परिन वश कर जनता है, परन्तु स्वासाधिक कामको कोन वज नहीं कर सजता ? जीते वर्ष-पूर्वक 'अर्थ' का सम्मादन आर्थ-संस्कृतिका अंग था, पेरी पर्मा-पूर्वक 'काथ'का भी एस संस्कृतिमें पिष्णम था। हर तरहते 'काम' को जगाना, घासमाओंको भड़काते जाना, कामीलेजक मोधन परना, कामोलेजक यस्त्र पहलना, कामोलेजक वार्ते करना, कामोलेजक दश्य देखगा—यह सब अवर्म-पूर्वक 'काम' है। स्वाभाविक गाम और स्वामाविक वासवाएँ वे हैं जो अयने-आप स्वामाविक इनसे नुमें, जगाई न जावें । मनुने ठीक कहा है—'न जातु कामः कानानासुपभौधेन भाग्यति, हविया-कृष्णवर्त्मव भूय एवाभिवर्धते'—मामनाओंकी बरावर जगानेसे कामनाओंका ज्ञमन नहीं होता, इस प्रकार तो जैसे धीने आग प्रचंड हो उठती है वैसे लगातार एकके बाद दूसरा और इसरेके बाद तीसरा भोग भोगते रहनेसे तो कामनाओंकी आग प्रचंड होती

जाती हैं। 'अर्थ' और 'काम'का आर्य-संस्कृतिमें स्थान है, जितना उचित रथान होना चाहिये उतना स्थान, उससे अधिक नहीं, इसीलिये 'अर्थ' और 'काय'से पहले 'धर्म'को स्थान दिया गया है—धर्म-पूर्वक 'अर्थ' हो, और धर्म-पूर्वक 'काम' हो, तब न व्यक्तिको 'अथ' और 'काम'से खतरा रहता है, न रामाजको, न राष्ट्रको, ये दोनों धर्म-पूर्वक न हों, तो 'अर्थ' और 'काम' व्यक्तिको, समाजको और राष्ट्रको—इन सबको किसी समय अपने लाय के ब्रुबते हैं।

जीवनकी इस चतुःस्त्रीमें 'अर्थ' और 'काम'के बाद चौथा और अन्तिम स्थान भोक्ष'को दिया गया है। जैसा हमने वार-बार लिखा है, सिंह्समें विकासकी विद्या प्रजुपिसे सिवृत्ति और भोगसे स्यागकी तरफ़ है। जीवनका प्रारंग प्रवृक्तिसे हैं, परन्तु जीवनके विकासकी विज्ञा निवृत्तिकी तरफ जा रही है। इसी भावकी संक्षेपकें कहनेके लिबे आर्थ-लंस्कृतिने 'धर्म'-'अर्थ'-'काम' और 'नोक्ष'--इन चार शन्दोंके भुगकी कल्पना की थी। 'अर्थ' और 'काम'ना जीवनमें स्थान है, ठीक षही स्थान जो प्रवृत्तिका है, भोगका है--उसीको आर्थ-संस्कृतिमें 'अभ्युवय' कहा गया था, परन्तु जीवनका अन्त निवृत्ति और त्यागमें है इसिन्धे 'अर्थ' और 'काम'की सार्थनता 'मोक्ष'में है--इनीकी 'निःश्रेयस्' कहा गया था । 'अभ्युदय' और 'निःश्रेयस्' जीवनके हो पक्ष हैं। 'मोक'-अवित् सब-भुछ छोड़ देना, त्याग देना। 'मोक्ष'का अर्थ यहां 'मुक्ति'से नहीं है। 'मुक्ति'का प्रश्न तो मृत्युके अनन्तर जरुता है, यह 'मोक्ष' तो जीवित रहते 'अर्थ'-'काम'से छूट जाना है। आर्य-संस्कृतिमें 'आश्रम-व्यवस्था'की रचना इसी दिख्से की गई थी। 'अर्थ'-'काम'का सम्पादन गृहस्थ-आधममें होता था--यह 'अभ्युदय' था, 'अर्थ'-'काम'को छोड़ देना--'मोक्ष'--वानप्रस्थ तथा सन्यास- आश्रममें होता था—यह 'निःश्रेयस्' था। 'वर्म'-'अर्थ'-'काय'-'मोक्ष'से मिलकर 'अभ्युदय' और 'निःश्रेयस्'—अर्थात्, इन दोनोंके मेलसे आर्य-संस्कृतिके जीवनका व्यापक दृष्टि-कोण बनता था। कालिदासने इक्ष्वाकु- वंशका वर्णन करते हुए रघ्वंशमें लिखा है— 'श्रेशवेऽभ्यस्त विद्यानां योवने विषयेषिणाम्, वार्धक्ये मृनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्'—इस वंशके राजा-लोग श्रेशव-कालमें गृष्टकुलोंमें विद्याका अभ्यास करते थे, योवन-कालमें गृष्टस्थाध्यममें प्रवेश करके संसारके विषयोंका आनन्द लेते थे, वृद्धावस्थामें विषयोंसे उपराम हो जाते थे, यानप्रस्थी हो जाते थे, मृनि बन जाते थे, अन्तमें योगद्वारा शरीर छोड़ते थे, संन्यासी हो जाते थे—इस प्रकारकी उनकी जीवनकी बंघी हुई श्रृंखला थी। उनके जीवनका तीन-चोधाई हिस्सा वन-उपयनभें, खुले भैदानोंमें, प्रकृतिके सम्पर्कमें, और एक खोषाई हिस्सा शहरोंमें बीतता था, आयुका सबसे बड़ा भाग सादा जीवन थोर उच्च-विचारोंमें तथा एक छोटा-सा हिस्सा 'अर्थ'-'काम'के सम्पादनमें उपतीत होता था।

#### साधनाका जीवन--

इस प्रकारका जीवन साधनाके बिना नहीं वन सकता था। इस साधनाका आधार गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली तथा गुरु-शिष्य-परंपरा थी। बिल्पको 'अन्तेवासी' कहा जाता था। 'अन्ते'का अर्थ है—समीप, जो गुरुके अत्वन्त सपीप रहे, इतना समीप मानो गुरुके हृदयके अन्वर निवास करता हो। गुरुके इतना निकट होनेके कारण वह मानो गुरुके सांचेमें ढल जाता था। यह उसकी साधना थी। जब शिष्य गुरुके निकट विद्या ग्रहण करनेके लिये जाता था तब हाथमें समिधा लेकर जाता था। इसका आशय यह था कि जैसे यह समिधा सुकी लकड़ी है, परन्तु

अग्निमें पड़कर प्रदीप्त हो उठती है, वैसे शिष्यको गुरु अगनी ज्ञानाग्निसे प्रदीप्त कर देता था, उसके जीवनकी एक निश्चित दिशा बना देता था। ब्रह्मचर्याश्रममें जवतक बालक निवास करता था तबतक साधना-ही-साधनाका जीवन बिताना होता था। आजकल हम 'डिसिप्लिन'का नाम लेते हैं, परन्ह 'डिलिप्लिन' कीन सीखे, कीन सिखाये? जब सिखानेवानों का जीवन साधनामय नहीं है तब कीखनेवाले क्या साधना करेंगे, किस प्रकारके नियन्त्रणमें रहेंगे ! छान्दोभ्यमें इन्द्र और निरोचनकी हथा आती है। वे दोनों आचार्य प्रजापतिके पास ३२ वर्षतक साधना करते रहे, तब जाकर प्रजापतिने उपदेश दिया । उपनिषदोंसें जहां-जहां गरु-शिष्यका वर्णन आता है उसके साथ ही कई वरसोंकी साधनाका भी साथ ही वर्णन था जाता है। आर्थ-संस्कृतिके वृष्टि-कोणसे यह जानव-जीवन हंसी-खेल-तमाहोका समय नहीं था, यह तो जन्म-जन्मान्तरके बाद इस चक्रमेंसे निकलनेका एक अपूर्व अवसर था, इसलिये इस जीवनका क्षण-क्षण बड़ा अमृत्य था, इसे हाथसे जाने टेना 'महनी-विविध्ट' कहा गया था। जब जीवनके प्रति इतनी गहरी, गंभीर वृष्टि हो, तब बौबीनों घंटे साधनामें ही लगे रहना स्वाभाविक था। साधनाका अर्थ है--तय्यारी। ब्रह्मचर्य-आशम साधनाका आश्रम था. तय्यारी का आश्रम था। जीवनके चरम-लक्य--'मोक्ष'--के लिये तय्यारी, 'अर्थ'-'काम'की सिद्धि कर लेनेके बाद इन्हें छोड़ देनेकी तम्यारी । जबतक जीवनका एक अटल, अडिंग दिन्द-कोण न बन जाय, तबतक 'अर्थ-काम छोड़ दिया'---यह कह देने भाजसे तो वे नहीं छूट सकते। गुरुका काम शिष्यके अन्तःकरणकी अन्तिम तहमें पहुंचकर उसकी एक निश्चित विचार-धाराकी बना देना था, और जब वह विचार-धारा बन गई, तब फिर यह जीवनकी गाड़ी अपनी लकीर पर सीघी चल पड़ती थी, इसे अपने लक्ष्यतक पहुंचनेमें कोई शक्ति

रोक नहीं सकती थी । गुरका काम सिर्फ़ विद्या पढ़ा देना नहीं था, विद्या तो वह पढ़ाला ही था, परना विकाक साथ आत्याको जगा हेला उसका सबसे बड़ा काल था-बहाचारी 'विदा-स्नातक' ही नहीं, 'तत-स्नातक' भी बनता था, 'बन्धवित्' ही नहीं, 'आत्य चित्' भी बचता था। जैसे दिशा-निदर्शक-यन्त्रको सुई हिल-बुलकार उत्तर की तरफ आकर लड़ी हो जाती है, वैसे आर्प-संस्कृतियें पर्छ हुए युवकके जीवनकी सूर्ड 'अर्थ'-'काम' में हिल-इलकर, संसारके विवयों के खब्बार काटकर अपने लक्ष्यपर आ खड़ी होती थी, इसलिये उस लक्ष्यपर आ खड़ी होती थी क्ष्योंकि जीवनके प्रारंभिक दिनसे वह संस्कारींकी चोटपर चोट खाकर पक्के लोहेकी तरह पानी खा चका होता था, संस्कारी-जीव बन चका होता था। 'ब्रह्मचर्य'की तरह 'गृहस्थ'-आश्रममें भी साधना जारी रहती शी। प्रायः सभी संस्कार गृहस्थाश्रमणें किये जाते थे । संस्कार-प्रणाली एक नियमिल साधना नहीं भी तो क्या भी ? क्योंकि एक लक्ष्यको सम्सल रखकर जीवनकी विज्ञा बनती थी, उस लक्ष्यतक पहुंचनेकी जीवनहें जगातार साधना होती थी, इसलिये समय आनेपर संवारकी भोगकर संसारको छोड़ देना, विषयोंमेरी गजरकर विषयोंसे उपराम हो जाना, 'अर्थ'-'काम' की यथार्थता वेखकर 'मोध'की तरफ कदम वहा वेना आर्य-संस्कृतिके विकासका स्वाभाविक कम था।

#### वासनाओंको भोगें या वासनाओंको दवायें---

इस स्थलपर एक अत्यन्त गहन प्रश्न उठ खड़ा होता है। क्या जिपयों को भोगकर विपयोंके प्रति जालना मिट सकती है, या वासनाओंको फुचलकर वासनाओंको मिटाया जा सकता है? वर्तमान मनोविज्ञानका कथन है कि विषयोंको कुचलनेसे वे कुचले नहीं जाते, वासनाओंको, इच्छाओं को बनानेशे वे दवती नहीं। इस क्षेत्रमें फ़ाँगडके मनोविङ्लेषणवादको सबसे अधिक प्रामाणिक माना जाला है। फ़ॉयडका कथन है कि इच्छा भोगनेसे **पिटती हैं, दवानेसे वह मिटती नहीं, चेतनाके भीतर जाकर छिप जाती है।** वहां छिपकर उसकी जियाशीलता मरती नहीं, और अधिक बढ़ जाती है। अपने स्पन्ट रूपमें तो वह नहीं प्रकट होती, परन्तु अन्य भिन्न-भिन्न रूपोंसे वह वेतनारी बाहर आनेका प्रयत्न किया करती है। इच्छाओंमें सबसे अवल इच्छा जिसे समाजमें कृत्सित समझनेके कारण दवा दिया जाता है, 'काम'(Sex)की इच्छा है। फ़्रांयड का कहना है कि यह इच्छा, या इसी तरहकी अन्य कोई भी इच्छा, दवती नहीं है, यह बनकर खेतनामें विकार उत्पन्न कर देती है, और मन्क्यका व्यवहार स्वाभाविक व्यवहार नहीं रहता। कोई-कोई तो पागल हो जाते है। साथके लोगोंको उसके इस अस्वाभाविक व्यवहारका कारण नहीं भालूस पड्ता, परन्तु मनोविक्के-षणका पंडित ऐसे रोगीके जीवनका विक्लेवण करके सचाईका पता लगा सफला है। एक तरफ़ तो यह दृष्टि-कोण है। युलरी तरफ़ जो दृष्टि-कोण है वह यह है कि इच्छाओंको जितना भीगा जाता है उतनी ही इन्हें भोगनेकी लालसा बढ़ती जाती हैं। इच्छाओंको भोगनेसे इच्छाएं नहीं मिटलीं, इन्हें तो दबाना ही पड़ता है। आगमें जैसे घतकी हवि डार्ली जाय तो आगकी लपट और चमक उठती है, वैसे विषय-ओगकी वासनामें संसारके विषयोंकी हवि वासनाको और अधिक भड़का देती है। महाभारतमें ययाति राजाका वर्णन आता है। वर्णन काल्पनिक है, परन्तु लेखकवे भावको व्यक्त करता है। उसे संसादके विषयोंको भौधनेकी बड़ी चाह थी। अपनी आयमें तो वह भोगता ही रहा, उसकी सन्तानने भी अपनी आयु उसीको दे दी ताकि वह लगातार विषयोंको भोगता रहे । दीर्घ-काल तक विषयोंको भोगनेके बाद भी उसने देखा कि उसकी वासना

नहीं मिटी, उसफी इच्छा बढ़ती ही चली गई, बढ़ती ही चली गई। इन दोनों परस्पर-विरोधी दृष्टियों में कौन-ती दृष्टि टीक है? दोनों दृष्टियां नालनाको मिटाना चाहती हैं, इस बातमें तो दोनों कोई अन्तर नहीं। एक विषयोंको भोगकर नासनाको मिटाना चाहती है, दूसरी विषयोंको दबाकर। जो दृष्टि विषयोंको भोगकर नासनाको मिटाना चाहती है, उसे दूसरा पक्ष कहता है कि यह रास्ता नासनाको गिटानेका नहीं, जासनाको जगानेका है। जो दृष्टि विषयोंको भागकर नासनाको दवाना चाहती है, उसे वर्तमान मनोनिक्लेषणवावियोंका कहना है कि यह रास्ता विषय-वासनाको 'अववेतना' (Sub-conscious) में धक्षेजकर और अधिक कियाकोल बना देनेका है, वासनाको मिटा देनेका नहीं। ऐसी स्थितियों क्या किया जाय, किस रास्तको सही समझा जाय?

इन दोनों वृष्टि-कोणोंका आधार क्या है ? इनका आधार है— 'अनुभव'। अनुभवके आधारपर ही एक पक्ष विषयोंसे भागनेको कहता है, दूसरा पक्ष विषयोंको भोगनेको कहता है। परन्तु संसारके विषयोंके प्रति हमारा 'अनुभव' क्या है—हमारे अपने अनुभवका विश्लेषण करनेसे शायद स्थित अधिक स्पष्ट हो जायगी।

इसमें सन्वेह नहीं कि इच्छाके उत्पन्न हो जानेके बाद मनमें जो बेचेनी-ली उत्पन्न हो जाती है वह इच्छाके पूर्ण हो जानेपर नहीं रहती। इच्छा दवानेसे नहीं मिटती, पूरी होने से किटती है। वच्चा एक खिलोनेको छेनेके लिये रो रहा है। जबतक वह खिलोना उसे दे नहीं दिया जाता तबतक वह आसमान-पाताल एक बनाये रखता है। कोई बूसरी उससे बढ़िया चीज भी उसके हाथमें वी जाती है, तो वह उसे दूर पटक मारता है। बच्चा जो बात जाहिए कर देता है हम उसे जाहिर नहीं करते, परन्तु हालत सबकी बच्चोंकी-सी है। इच्छा पूरी न होनेपर बच्चा जिल्ला-चिल्लाकर रोता है, हम मन-मन रोते हैं। अनुभव हो यही वतलाता है कि इच्छा जवतक पूरी न हो जाय तबतक यह जीवको बेंचन बनाथे रखली है। परन्तु इस अनुभवका एक दूसरा पहलू भी है। यह ठीक है कि इच्छा पूरी होने के बाद ज्ञान्त हो जाती है परन्तु यह भी ठीक है कि कुछ देर ज्ञान्त रहनेके बाद यह फिर जाग उठती है। एक बार पूरी हुई, मुख समयके लिये ज्ञान्त हो गई, परन्तु हुर्भाग्यसे यह ज्ञान्त ही नहीं पड़ी रहती। जैसे मनुष्य सो-सोकर फिर जागता है, बैसे इच्छा, वासना, मर-मरकर फिर-फिर आंख खोल बैठती है। यह ठीक है कि पहलेकी-सी इच्छा बूसरी बार नहीं होती, दूसरी बारकी-सी तीसरी बार नहीं होती—इच्छाको पूर्ण कर लेनेके बाद उसका बेग उत्तरोत्तर कम होता जाता है। परन्तु यह तो ठीक है क फि ज्ञान्त होनेके वाद, कम बेगसे हो क्यों न हो, यह जाग फिर उठती है। वेग कम जरूर होता है, परन्तु वेगके कम होनेका कारण यह नहीं है कि वासना मिट गई, इसका कारण यह है कि वासना तो बनी रही, पर तु उसे तृन्त करनेका जो साधन है—कारीर—उसमें ज्ञाकत नहीं रही।

प्राणीमें दो बालें हैं—'वासना', और वासनाको भोगनेकी 'क्राक्ति'। भोगनेकी 'क्राफ्ति'का आधार भौतिक हैं, 'वासना'का आधार मानसिक हैं। ज्यों-ज्यों क्रारीरिक-'क्राक्ति' क्षीण होती जाती है, त्यों-त्यों 'वासना' अपने-आप क्षीण होती जाती है। साथ ही, विषयोंके भोगहारा 'वासना' को क्षीण किया जायगा तो क्रारीरिक-'क्राक्ति' अपने-आप क्षीण होती जायगी। 'वासना'के क्षीण होनेके साथ-साथ क्रारीरिक-'क्राक्ति' भी क्षीण होती जायगी, परन्तु यह आदर्क स्थित नहीं है। आदर्क स्थित तो बह है जिसमें 'वासना' तो क्षीण हो जाय, परन्तु क्रारीरिक-'क्राक्ति' बनी रहे, मनुष्यमें विषयोंको भोगनेकी सामध्यं रहे, परन्तु भोगोंके लिये वासना, उनके लिये लालसा न रहे, शक्ति बनी रहे, बेचैनी न रहे।
ऐसी अवस्था विषयोंको भोगनेसे नहीं आतो। विषयोंको भागनेसे
धासनाका वेग कम जरूर हो जाता है परन्तु वासनाके धेमके कम होनेके
साथ-साथ शक्ति भी जाती रहती है। हमे वासनाका क्षय तो जरना है,
परन्तु धासनाके साथ शिवतको तो नहीं मिटा वेना।

समस्याकी इस कठिनाईको आर्य-संस्कृतिने इल कर दिया था। आर्य-संस्कृति वर्तमान मनोविङ्लेषणवादकी इस बातको मानली वी कि संसारके विषय--'छोड़ दिया'--यह कह देनेमाइसे नहीं छट जाते। विषयोंको छोड़नेके लिये विषयोंको पकड़गा जरूरी है, जो पकड़ा है पही छुटेगा, जो भोगा है उसीका त्याग होना, जिधर प्रवृत्ति है उधरसे ही निवृत्ति होगी। परन्तु कब छोड़ा जाय, कब त्याग हो, कब निवृत्ति हो ? वया विषय-सासनाको तब छोड़ें जब उसे पनाउनेकी शक्ति न रहे, तब त्यामें जब भोगनेका सामर्थ्य न रहे, या शक्ति रहते, सामर्थ्य रहते उत्ते छोड़ दें, त्याम दें ? आर्य-लंस्कृतिया कहना था कि अक्ति रहते छोड देना, सायर्थ्य रहते त्याम देना—यही सही रास्ता है। संसारको छोडनेके जिथे भोगना तो जरूरी है--तभी वार्य-संस्कृतिमें संतारकी त्याज्य या हेथ नहीं माना था, संसारको गोगना, गृहस्थ-आध्यममें प्रवेश करना, 'अर्थ' और 'काम'की सिद्धि करना-'अध्यवय'--यह राव आर्थ-संस्कृतिका आवश्यक अंग था, परन्तु वासनाओंकी तृष्तिमें अपनी सम्पूर्ण बाबितका नावा कर देना--यह आर्थ-संस्कृतिको मान्य नहीं था। जैसे वर्तमान मनोविश्लेषणवादका आधार 'अनुभव' है, वैसे आर्य-संस्कृतिका 'अनुभव'के आधारपर ही कहना था कि संसारके विषयोंको भोगलेकी दो अवस्थाएँ हैं। एक तो प्रारंभिक अवस्था है—वह अवस्था जब अभी हमने विषयोंको भोगा नहीं होता, अभी हमारा उनके प्रति आकर्षण

प्रारंभ ही हुआ होता है। यह अवस्था प्रायः यौवनके प्रारंभमें आती है। इस अवस्थामें मनुष्य पशु होता है, विषयोंको छोड़ ही नहीं सकता। इस अवस्थामें विषयोंका भोगना जाकरी भी है, कम-से-कम आम व्यक्तियोंके लिये जरूरी हैं। जो लोग अपवाद हैं उनका यहां जिन्न नहीं। आजके मनोविज्ञानके पीछे चलकर अगर मन्ष्य पशु बनकर विषयोंको भोगता ही चला जाय तो भोगते-भोगते वासना तो मर सिट परन्तु साथ ही वह स्वयं भी तो मर मिटे। खद ही न रहा तो वासना क्या रहेगी। परन्तु नहीं, आर्य-संस्कृतिका कहना था कि यौवन-कालका विषयोंका भोगना विषयोंको अस्लीयतको सायने ला रखता है । विषयोंकी अस्लीयत क्या है? भोगनेके बाद त्यागनेकी भावना पदा होती है, अवश्य होती है--यह संसारके विषय-भोगको अस्लीयत है। भोगके बाद त्यागकी भावना आयेगी, त्यामके बाद, जैसा हमने अभी ऊपर कहा, फिर भोगकी प्रवृत्ति जाग जठंगी, भोगलेसे वासना ज्ञान्त होगी, परन्तु कुछ देर ज्ञान्त रहने के बाद फिर जाग उठेगी। फिर भोगनेसे शान्त होगी तो, कुछ देर बाद फिर जाग उठेगी-यह चत्र तो चलता ही चला जायगा। यनुष्य कहां बस कर दे, कहां अंगवकी तरह पांव रखकर खड़ा हो जाय, कहां फह दे कि नहीं, में इस चपको अब आगे नहीं चलने दंगा? आखिर मनुष्यमें कुछ मनुष्यपन भी है, या निरा 'पजुपन' ही है ? आर्य-संस्कृतिका कहना था कि जब विषयोंकी अस्लीयतको अन्बरसे देख लिया, तो इस अस्लीयतके पैदा हो जाने के बाद मनकी वह दूसरी अवस्था आती है जिसमें मनुष्य जान चुका होता है, कि भोगके बाद त्याग, प्रवृत्तिके बाद निवृत्ति आती है, सदा आती है, अवदय आती है। इसका आना एक आध्यात्मिक नियम है। मनकी इस दूसरी स्थितिमें अपनेको टिका लेना, ज्ञान्त होनेके बाद मनकी फिर अज्ञान्त, वेराग्यके बाद किर रागकी अवस्था आयेगी-इसे जानते हुए अपनेकी

अज्ञान्त या रामकी अवस्थामें न जाने देना, भोगकी अस्टीयतको समझवार बार-बार भोगकी तरफ़ न लोडना---आर्थ-संस्कृतिने इसीको जीवनका सही रास्ता कहा था। आर्थ-संस्कृतिका कहना था कि यह तो ठीक है कि संसारके विषयोंको बिना भोगे उन्हें छोड़ देवेसे वे छुटते नहीं, मनकी अवचेतनामें चले जाते हैं, वहां रहक पैदा किया करते हैं, बेचैनी पैदा किया करते हैं, परन्तु रङ्क तो विश्वयोंको बिरुकुल न भोगनेसे, उन्हें अवचेतनामें धकेल देनेसे पैदा होती हैं, उन्हें यूंहीं नहीं, परन्तु भोगकर छोड़ बेनेसे तो रड़क नहीं जच रहती। तब भी बच रहती है, तो संयम करी, व्या हर्ज है ? हां, अगर भोगकर इन्द्रियोंको बार-बार जगाया जायगा, गन्दे तथा अञ्जील वातावरणसे जगाया जायगा, तब तो भोगनेका यह सिलसिला कहीं एकनेका नाम नहीं लेगा। भोगते-भोगते कहीं रुकतेकी न सोचना पश-जीवन है, पशु जो 'प्राकृतिक-भावना' (Instinct) से काम लेता है; भोग और त्यागके चक्रमें किसी जगह भोगको छोड्कर त्यागपर अटक जाना मनुष्य-जीवन है, सनध्य जो 'बृद्धि' (Intelligence) से काम लेता है। दो ही तो संभावनाएं हैं। या तो मनुष्य संसारके विषयोंके भोग भोगता ही जत्य, तबतक बस न करे जबतक स्वयं ही बस न हो जाय; या भोगोंको भोगकर, बीचमें किसी पड़ाबपर, अभी अपनेमें ज्ञाकित रहते बस कर ये, छोड़ दे, यह समझकर छोड़ दे कि यह चक्कर तो ऐसे ही चलता रहेगा, देख लिया, बहुत देख लिया, अब और अधिक देखनेकी ज़रूरत नहीं। इस प्रकार बस कर देनेथें अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य भी बना रहेता था, और विषय-वासना भी नष्ट हो जाती थी, वह अपनी किसी भेकारियें बेचैंको भी पीछ नहीं छोड़ती थी। आर्य-संस्कृतिने इस प्रकार को के लिकवाद तथा कोरे अध्यात्मवादका उसी 'अनुभव'के आधारपर, जिसका मनोविक्लेषणवाद नाम लेता है

च्याबहारिक समन्वय कर दिया था और इस समन्वयके आधारपर ही कीवनकी सम्पूर्ण रूप-रेखाका निर्माण किया था।

आर्य-संस्कृतिके जिन मूल-तस्वोंका इस पुस्तकमें विवेचन किया गया है वे एक हजार सालते, फिरसे पनपनेकी, प्राणवान् होनेकी बाट जोह रहे थे। इस अरसेमें भारतवर्षमें कई संस्कृतियां आई और पीछेको लीट गई परन्तु भारतकी आर्य-संस्कृति वैसी-की-वैसी बैठी अपना समय देखती रही। आज हम स्वतन्त्र हुए हैं, आज उस संस्कृतिको फिरसे सिर उंचा करनेका, हमारे जीवनको चारों तरक्षसे पकड़कर एक सांधेमें ढाल देनेका अवसर मिला हैं। इस समय हम मौतिकवादकी चकाचोंघमें जीवनके इन आधार-भूत तस्वोंको भूल जागेंगे, या साहस चटोरफर इन आदगोंको अपने दिन-दिनके चलनमें उतारनेका प्रयत्न फरेंगे? आजका भारतका सानव एक चौराहेपर खड़ा है। आगे-पीछे, दांवें-आंयें कई रास्तें फट रहे हैं। स्वतन्त्र भारतके मानव! तेरे देशकी सदियोंसे अपने समयकी प्रतीक्षामें बैठी हुई आर्य-संस्कृति तुझसे पूछ रही है—तू किघर जायगा?